| ţ |                                          |        |
|---|------------------------------------------|--------|
|   |                                          | ·<br>} |
|   | केन्द्रीय पुस्तकालय<br>वनस्थली विद्यापीठ |        |
|   | श्रेगी संख्या 181.48                     | )<br>) |
|   | पुस्तक संख्या <u> </u>                   | )<br>} |
|   | त्रवाप्ति क्रमांक                        | )      |
|   |                                          | )<br>) |

.

~

Another feature of this edition is its division into convenient sections. In this I have generally followed my manuscript D, but have redivided some of its sections and reduced the whole number from 40 to 38.

In the Notes occasional reference will be found to a work styled Rational Refutation. Its full title is A Rational Refutation of the Hindu Philosophical Systems, and it is a translation, by Dr. Fitzedward Hall, of a work in Hindi by the learned Nîlakantha S'astri Gore, (now a Missionary in Poona), published in Calcutta in 1862. It is an admirable summary of the chief tenets of the six Indian schools. The references to my Manual of Hindu Pantheism are to the third edition published in Trübner's Oriental Series in Ideal Some portions of it have now to be modified in view of the disc zery which I have since made of the source of the line "वहावित्त्वं तथा मुत्तवें स आत्मज्ञीष, क्ष्यां , , in regard to which see the Notes to page 67 of the present volume. The Vâchaspatyam, so often quoted from, is the fine Lexicon. compiled, under the patronage of Government, by the late Pandit Târânâtha Tarkavâchaspati, a scholar of great repute in Bengal. The work consists of 5442 quarto pages; but whilst 4174 are devoted to the letters a-q, the rest of the alphabet is only allowed 1268. Yet, according to all analogy, the latter portion should at least have equalled the former; and it is therefore, as might be expected, decidedly inferior to it. In some instances, notably in that of #, the work is little better than a mere vocabulary. It is especially strong in philosophy, and in the literature of the Puranas and Tantras; but the treatment of the verbs is altogether unworthy of a work of such magnitude. Its usefulness is a good deal impaired by the wearisome uniformity of type in the lengthy articles, and by the absence of subdivisions and other aids to the eye invariably to be found in large European Lexicons. There are a great many quotations, but very frequently no clue is given to their source; and, even when it is indicated, the absence of a key to the obscure abbreviations employed sometimes deprives it of all value. Its numerous lists, of maxims (s. v.

ह्याय), of festivals, religious rites &c. (s. v. वत), and of other series of things, are extremely valuable and constitute a distinct feature of the work.

#### II.

The Vedântasâra is a summary statement of the doctrines of the advaitavâdins as set forth by S'ankara in his Brahmasû-In a few particulars, duly indicated in the Notes, it trabhâshya. departs from his teaching and exhibits an apparent admixture of Sânkhya doctrine. The chief peculiarity of this school is its tenet of the unreality of all phenomena, technically termed mayavâda; but scholars have long been divided on the question as to whether this formed part of the original Vedanța or ex not. valuable contribution to the literature of or this subject has been made by Dr. Thibar' in the one, Introduction to the first volume of his transligation of the Vedânta sûtras and bhâshya. It seems to made impossible to resist the conclusion at which he arrives, namely that the old Upanishads and the Sûtras do not propound it,—that is to say, "they do not set forth the distinction of a higher and lower knowledge of Brahman; they do not acknowledge the distinction of Brahman and Is'vara in S'ankara's sense; thèy do not hold the doctrine of the unreality of the world; and they do not, with S'ankara, proclaim the absolute identity of the individual and the highest Self" (p. 100). There are, however, a few passages of which the mâyâvâda may be a development; and it may also be admitted that if the impossible task of reconciling the contradictions of the Upanishads and reducing them to a harmonious and consistent whole is to be attempted at all, S'ankara's system is about the only one that could do it! But more than this it would seem impossible to concede.

It is essential, however, to ascertain the sense in which S'ankara uses the term maya in his commentary. Is it with him an equivalent of avidya, or does it denote the illusory universe itself? In summarizing the teaching of the bhashya, Dr. Thibaut seems to take the former view, for he says (on page xxv)—

"Brahman is associated with a certain power called Mâyâ or avidyâ to which the appearance of this entire world is due. This power cannot be called 'being' (sat), for 'being' is only Brahman; nor can it be called 'non-being' (asat) in the strict sense, for it at any rate produces the appearance of this world. It is in fact a principle of illusion; the undefinable cause owing to which there seems to exist a material world comprehending distinct individual existences. Being associated with this principle of illusion, Brahman is enabled to project the appearance of the world in the same way as a magician is enabled by his incomprehensible magical power to produce illusory appearances of animate and inanimate beings. Mâyâ thus constitutes the upâdâna, the material cause of the world."

After a very careful perusal of the entire bhâshya with this point in view, I have come to the conclusion that the above description of Mâyâ is incorrect,—that the word  $m\hat{a}y\hat{a}$  is nowhere used by S'ankara as a synonym of avidyâ, but is expressly said to be produced by it,—and that in no sense whatsoever does he regard it as the cause of the world. Now for the proof of this. In the opening part of Book 2, in 2.1.9, 2.1.21 and 2.2.29 we read as follows:-- "प्रथमेऽध्याये सर्वज्ञः सर्वेश्वरो जगत उत्पत्तिकारणं मृत्सुवर्णादय इव घटरुचकादीनाम् । उत्पन्नस्य जगतो नियन्त्रत्वेन स्थितिकारणं मायावीव माया-याः॥ '' '' यथा स्वयम्प्रसारितया मायया मायावी त्रिष्विप कालेषु न संस्पृश्य-तेऽवस्तुत्वादेवं परमात्मापि संसारमायया न संस्पृश्यते ॥ '' ''यथा च मायावी स्वयम्प्रसारितां मायामिच्छयानायासेनैवोपसंहरति &c.'' ॥ ''वाध्यते हि स्वमो-पुलुब्धं वस्तु प्रतिबुद्धस्य । मिथ्या मयोपुलुब्धो महाजनसमागम इति न हास्ति मम महाजनसमागम्। निदाग्लानं तु मे मनो वभूव तेनैषा आन्तिरुद्दभूवेति । एवं मायादिष्वपि भवति यथायथं बाधः "॥ In all these passages, and also in 3.2.3-6 where the creations of a dream are declared to be nothing but mâyâ, the word mâyâ has without doubt the sense of an illusory appearance, produced and withdrawn at will; but where, in the whole range of Vedântic literature, is there any such thing predicated of avidya?

In an important description of Îs'vara in 2.1.14, we read:

native lay between प्रं ब्रह्म and another, and the latter being finally rejected the former is of course accepted, as in all similar cases. Therefore the expression प्र आत्मा must be used by the siddhântin as the equivalent of प्रं ब्रह्म. In 1. 1. 11 however we find that प्रमात्मा is only ईश्वर, for it is said there "एक एव तु प्रमात्मेश्वरस्तै-स्तैगुणविशेपैविशिष्ट उपास्यो यद्यपि भवति तथापि यथागुणोपासनमेव फलानि भिद्यन्ते"। This is conclusively established, too, from 1. 1. 16 where the discussion is continued as follows:—"इतश्चानन्दस्यः प्र प्वात्मा। 'नेतरः'। इतर ईश्वरादन्यः संसारी जीव इत्यर्थः। न जीव आनन्दस्य-शब्देनाभिधीयते"। According to this the choice lay between ईश्वर and जीव, the former term being used as the equivalent of प्रं ब्रह्म the expression employed in the opening part of the adhikarana. So then प्रं ब्रह्म is used by S'ankara himself as the equivalent of ईश्वर् in direct opposition to his own axioms.

But here is a still more glaring instance! In 1. 2. 1 there is a discussion as to the meaning of  $Chh\hat{a}$ . 3. 14. 1, 2. The purvapakshin says, ''किसिह सनोसयत्वादिभिधेसैंः शारीर आत्मोपास्यत्वेनोपदिश्यत आहोस्वित्परं ब्रह्मेति । किं तावत्प्राप्तम् । शारीर इति । कुतः । तस्य हि कार्यकार-णाधिपतेः प्रसिद्धो सनआदिभिः सम्बन्धो न परस्य ब्रह्मणः ''। To this the siddhantin replies "एवं शाप्ते ब्रमः । परमेव ब्रह्म मनोमयत्वादिभिधेर्मेरुपा-स्यम् । कुतः । सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् । यत्सर्वेषु वेदान्तेषु प्रसिद्धं ब्रह्मशब्दस्यालम्बनं जगत्कार्णमिह च 'सर्वे खिंदवं ब्रह्म' इति वाक्योपक्रमे श्रुतं तदेव मनोमयत्वा-दिधर्मेविशिष्टसुपदिश्यत इति युक्तस् । एवं च प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये न भवि-च्यतः । The first thing to be noticed here is the statement that Chhâ. 3. 14. 1, 2 refers to प्रं ब्रह्म, whereas in the definition given above of the distinction between परं ब्रह्म and अपरं ब्रह्म, the very same Scripture is declared to relate to the latter! Again, in the discussion now before us प्रं ब्रह्म is identified with the जगत्कारणं, or, in other words, with ईश्वर, -- for we read in 3. 2. 41 "सर्ववेदान्तेषु चेश्वरहेतुका एव सृष्ट्यो व्यपदिश्यन्ते,'' and in 4. 4. 17 '' जगद्यापारस्तु नित्य-सिद्धस्यैवेश्वरस्य । कुतः । तस्य तत्र प्रकृतत्वात् 'असन्निहितत्वाच ' इतरेषाम् । पर एव हीश्वरो जगद्यापारेऽधिकृतः "। Therefore, according to S'ankara's own showing, the terms परं ब्रह्म, अपरं ब्रह्म, पर ईश्वरः, and ईश्वरः are all exactly synonymous, and there is no difference after all between his views and those of Râmânuja in this respect!

PREFACE. ix

The same remarkable interchange of terms, the fundamental difference between which forms one of the pillars of the system, occurs again and again; but I will merely refer briefly to two further instances. In 1. 3. 1 the गुरवादायतमं is said to be प्रं ब्रह्म, whilst in 1. 3. 7 it is ईश्वर; and in 1. 3. 10-12 the अंद्रम् of Brih. 3. 8. 8 is said to be प्र आत्मा, प्रमिश्वर:, and प्रं ब्रह्म. To me, therefore, it seems impossible to come to any other conclusion than that the vis'ishtâdvaitavâdins, or some similar school, were in possession of the field in S'ankara's time, and that his own mind was so saturated with their doctrines as to be unable to shake them off even when propounding an antagonistic system.

#### IV.

The manuscripts and editions on which this volume is based are as uuder:—

- A. No. 2833, India office. Text only. Belonged to Sir C. Wilkins. Well written, but omits several passages in latter part.
- B. No. 2773, India office. Text. From College of Fort William.

  An excellent manuscript; very accurate and well written.
- C. No. 884, India office. Presented by Colebrooke. Nrisimhasarasvatî's commentary in which the whole text is incorporated. Beautifully written and fairly correct.
- D. No. 2371, India office. Text. [Presented by the?] Gaikawâd. Well written and very accurate.
- E. No. 2082, India office. Gaikawâd. Nṛisimhasarasvatî's commentary. Written in very small hand, but clear and accurate.
- F. No. 1645, India office. Presented by Colebrooke. Commentary as above. In a very bold hand. Fairly accurate; less so towards the end.
- G. No. 423, Vis'râmbâg collection, Poona. Text only. For the most part very good.
- H. No. 664 of 1882-83, Poona. Text. Fairly correct.
- J. No. 265 of 1882–83, Poona. Nṛisimhasarasvatî. Very well written. Numerous Gujarâti notes in margin.
- K. No. 321 of 1880-81, Poona. Text and Nrisimha: Very good. Consulted occasionally.

- L. A manuscript of text and commentary from Anandas'rama, Poona. Fairly accurate.
- M. No. 122 of 1881-82, Poona. A fine manuscript of Râmatîrtha, carefully corrected. Not quite so trustworthy towards the end.
- N. No. 129 of 1883-84 (A), Poona. A beautiful manuscript of Râmatîrtha, very carefully corrected throughout.
- P. An edition of Râmatîrtha, published in The Pandit of 1872-73, at the foot of a translation. Most inaccurate and wholly unreliable.
- Q. A manuscript of Râmatîrtha, from Ânandâs'rama, Poona Fairly accurate, but most perversely corrected (?) by some Pandit according to his own ideas!
- R. No. 1128, India office. A splendid manuscript of Râmatîrtha.

Besides the above, I referred frequently to Pandit Jîvânanda's edition of text and Nṛisimhasarasvatî, published in 1875.

This edition was prepared with a view to its publication in the Bombay Sanskrit Series; but, when offered to the Director of Public Instruction, it was refused a place in that valuable Series on the ground that no more Sanskrit books were to be printed by the Department. As I was then on the eve of leaving India, and was anxious that the labor of years should not be thrown away, I offered the manuscript to Mr. Jâvjî Dâdâjî, the enterprizing Proprietor of the Nirnaya-sâgara Press, who at once accepted it. alas! passed away not many months afterwards, but the work has been brought out in a style worthy of the splendid Press which he My great distance from Bombay has of course been a drawback in many ways, and I must apologize for the somewhat lengthy list of Addenda and Corrigenda. The unfortunate omission on page forty is due to the fact that the same expression occurred three times on the page which I was copying, and my eye wandered from one to the other, thus leaving out the lines that came between them. As the first 72 pages were set up before a proof was sent to me, it was of course impossible to insert the omitted portion in its proper place.

I must not conclude these prefatory remarks without a word to

my Hindu friends for whom this edition is chiefly intended. one can have a higher regard for India and its people than myself, or be a greater admirer of its ancient language. Bharatakhanda has produced men who would have been an ornament to any society, and it has been pre-eminently a land of thinkers. intensely interesting to see the efforts made by its great men, centuries ago, to reach the truth; yet with all their keenness of mental vision, what result did they arrive at? The Vedanta philosophy, of which this volume is an outline, is supposed to be the finest outcome of Indian thought; yet it abolishes God, as an unreality; and substitutes an impersonal It with no consciousness, whilst its highest notion of bliss is the annihilation of personality! Yet if any men could, by searching, find out the living and true God, they would assuredly have succeeded. Is it not clear, then, that God must give us a revelation of Himself, or we shall never know Him? And I think that any really earnest and candid mind will see that the Bible is just the revelation we need; and, like the sacred books of all the other great religions of the world, it came to us from Asia. Do not look upon it, therefore, as a product of European thought,—or indeed of any merely human thought,—though it has brought light and life into Europe wherever it has been allowed to circulate freely. Just one word as to the annihilation of our personality. I look upon humanity as capable, under improved conditions, of attaining to heights grand beyond all our present conceptions; and the idea of merging our personality in another Being is as horrible as it is unsound. there are far greater things than that in store for that portion of the human race that is willing to unite under the headship of "the second 1 Man"; and such will after all see the declaration "Ye2 shall become as gods" more than fulfilled, false as it was when uttered.

Redhill, Surrey; )
September 1893.

<sup>1. 1</sup> Corinthians xv. 47.

N. B. A few references, not given in the footnotes, will be found in the Notes at the end, or in the Addenda.

# वेदान्तसारः

#### सुबोधिनीसहितः।

#### अखण्डं सच्चिदानन्दमवाङ्गनसगोचरम् । आत्मानमखिलाधारमाश्रयेऽभीष्टसिद्वये ॥ १ ॥

कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयम् । वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुवोधिनीम् ॥

इह खलु कश्चिन्महापुरुषो नित्याध्ययनविध्यधीतसकलवेद्राशीनां ·चिन्मात्राश्रयतद्रूपाद्वयानन्द्विषयानाद्यनिर्वचनीयभावरूपा<u>ज्ञा</u>नविलसि-तानन्तभवानुष्टितंकाम्यनिषिद्धवर्जितनित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनाक-मीभः सम्यक्प्रसन्नेश्वराणामिष्टिकाचूर्णादिसंवर्षिताद्र्शतलवद्तिनिर्मला-शयानां निलनीद्लगतजलविन्दुवद्धिरण्यगभीदिस्तम्वपर्यन्तं जीवजातं स्वासवन्मृत्योरास्यान्तर्गतं क्षणभङ्कारं तापत्रयाग्निसन्द्ह्यमान्मनिशमास-न्यनुपद्यतामतिविवेकिनामत एवेहिकस्रक्चन्द्नादिविषयभोगेभ्य आमु-ध्मिकहैरण्यगर्भाद्यमृतभोगेभ्यश्च वान्ताज्ञन इवातिनिर्विण्णमानसानां श-मादिसाधनसम्पन्नानामापाततोऽधिगताखिलवेदार्थत्वादेहाद्यहङ्कारपर्यन्तं जडंपदार्थतद्विलक्षणस्वप्रकाशस्वरूपे प्रत्यगासनि ब्रह्मानन्दत्वे संशयाप-न्नानां तिजज्ञास्नामरपश्रवणेन मूलाज्ञानिवृत्तिपरमानन्दावाप्तिसिद्धये प्रकरणमारमंगाणः समाप्तिप्रचयगमनादि फलकशिष्टाचारपरिप्राप्तेष्टदेवता-नमस्कारलक्षणमङ्गलाचरणस्यावदयकर्तव्यतां प्रदर्शयहक्षणयानुवन्धचतु-पृयं निरूपयन् परमासानं नमस्करतेऽखण्डमिँत्यादिना । अभीप्रस्य निःश्रेयसस्य सिद्ध्ये प्राप्त्यर्थम् । आसानमाश्रये । एकत्वेन प्रतिपद्य इत्यर्थः । नन्वविषयस्यासनः कथं प्रतिपत्तिरित्याशंक्याह अखिलाधार-मिति । अखिलस्य चराचरासकप्रपञ्चस्य विवर्ताधिष्ठानत्वेन कारणत्वा-क्रान्तं ब्रह्मैव प्रतिपद्ये न तु शुद्धमित्यर्थः । नन्वेवं च सति प्रतिपत्तिवि-

## अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वेतभानतः। गुरूनाराध्य वेदानसारं वस्ये यथामति॥ २॥

षयत्वेन दृश्यत्वापत्तिमाशंक्याह अवाङ्यनसगोचरमिति । ''यैतो वाचो निवर्तन्त'' इत्यादिश्रुतिभिरविषयत्वप्रतिपादनात् । प्रतिपत्तिविषयत्वं का-रणत्वोपलक्षितत्रद्धाविषयत्वेनोपचारिकमिति भावः । नन्वेवमिप कारणत्वे मृत्पिण्डवद्गित्यत्वशङ्कामपहरन्नाह सदिति । नाशाभावोपलक्षितस्वरूपं ''सदेवे सौम्य'' इत्यादिश्रुतेः । ननु तथापि जडत्वापत्तिमाशङ्क्ष्याह चि-दिति । स्वप्रकाशचैतन्यस्वरूपमिति यावत् । ननु तथाप्यपुरुषार्थत्वात्कि-मित्याश्रयणीयमित्यत्व आह् आनन्दमिति । परमानन्दस्वरूपमित्यर्थः । ननु ''भक्षितेऽपि लशुने न शान्तो व्याधिः'' इति न्यायेन प्रपञ्चस्याधिष्टानव्य-तिरिक्तत्याप्रतीयमानत्वात्कथमद्वैतिसिद्धिरित्याशङ्कांनृणीकुर्वन्नाह अखण्ड-मिति। सजातीयविजातीयस्वगतभेदशून्यमित्यर्थः । अत्र सचिदानन्दमिति प्रयोजनमखण्डमिति विष्यः शास्त्रविषययोः प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः सम्बन्धस्तत्कामोऽधिकारीत्यनुबन्धचतुष्ट्यमर्थादुक्तं भवति ॥ १ ॥

किश्च ''यस्य देवे परा मक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महातमन'' इत्यादिश्रुत्या गुरुनमस्कारस्यापि शास्त्राङ्ग-त्वप्रतिपादनात्त्रभस्कारोऽपि पृथक्त्वेन कार्य इति तन्नतिपूर्वकमिभधेय-प्रन्थं प्रतिजानीतं अर्थतोऽपीति । अपिशब्देन न केवछं शब्दतो डित्था-दिवत्संज्ञामात्रं व्यवस्थितमपित्वर्थतः शब्दतश्चेति । अद्वयानन्दान् गु-स्ताराध्य वेदान्तसारं यथामित वक्ष्य इत्यन्वयः । अद्वयाश्च ते आन-न्दाश्चाद्वयानन्दास्तानद्वयानन्दान् । तत्र हेतुमाह अतीतद्वेतभानत इति । अतीतं गतं द्वेतभानं यतस्तसमादतीतद्वेतभानतः । निरस्तसमस्तभेदज्ञान-त्वादित्यर्थः । तान् गुरुनाराध्य कायवाङ्मनोभिनेमस्कारगोचरीकृत्य । वेदान्तसारं वेदान्तानामुपनिषद्वाक्यजातानां मध्ये यत्सारं सिद्धान्तर-हस्यं यस्मिन् ज्ञाते पुनर्ज्ञातव्यं नावशिष्येते तं वेदान्तसारं यथामित बु-दिसम्तिक्रस्य वक्ष्ये प्रतिपाद्यिषः इत्यर्थः ॥ २ ॥

<sup>3.</sup> Tait. 2. 4. 1. 3. Chhà. 3. 2. 1. 3. S'wet. vi. 23.

वेदानो नामोपनिषाप्रमाणं तदुपकारीणि शारीर-कसूत्रादीनि च। अस्य वेदान्तप्रकरणत्वात्तदीयेरेवानु-वन्धेस्तद्वत्तासिद्वेने ते पृथगालोचनीयाः। तत्रानुबन्धो नामाधिकारिविषयसम्बन्धप्रयोजनानि॥ ३॥

अधिकारी तु विधिवद्धीतवेदवेदाङ्गलेनापाततोऽधि-गताखिलवेदार्थोऽस्मिन् जन्मनि जन्मानारे वा काम्य-

इदानीं सर्वस्थापि वस्तुविचारोद्देशपूर्वकत्वात्प्रतिज्ञातं वेदान्तं नामतो निर्दिशति वेदान्तो नामेति । उपनिषदं एव प्रमाणमुपनिषत्प्रमाणम् । उपनिषदो यत्र प्रमाणमिति वा । तदुपकारीणि वेदान्तवाक्यसङ्घाह-काणि शारीरकसूत्रादीनि ''अथातो ब्रह्मजिज्ञासा'' इत्यादीनि सूत्रा-दीनि । आदिशब्देन भगवद्गीताद्यध्यात्मशास्त्राणि गृह्यन्ते तेषामप्युपनि-षच्छब्दवाच्यत्वादिति भावः । ननु यद्यप्यवान्तरानुवन्धचतुष्टयमापद्येतेति निर्दिष्टं तथापि परमानुबन्धचतुष्टयस्थानिरूपितत्वादत्र प्रेक्षावतां प्रवृत्तिने स्थादित्यत आह अस्य वेदान्तेति । अस्य वेदान्तसारस्थेत्यर्थः । ननु वेदान्तशास्त्रस्थापि किमनुबन्धचतुष्टयं येनास्थापि तद्वत्तासिद्विरित्या-शङ्क्य मूलशास्त्रस्थानुबन्धचतुष्टयमाविष्करोति तत्रानुबन्ध इति । अनु-बन्धचतुष्टयमेवाह अधिकारीत्यादिना ॥ ३ ॥

यथोदेशमधिकारिणं लक्षयित अधिकारी त्विति । "देवाध्यायोऽध्ये-तन्य" इति वचनात्त्रैवणिकानामुपनीतानामध्ययनं नियमेन विधीयते । अध्ययनविधिप्रयुक्तमेवाध्ययनं नाध्यापनिविधिप्रयुक्तम् । तथा चाधीतो वेदो वेदाङ्गानि च शिक्षाकल्पन्याकरणछन्दोज्योतिर्निरुक्ताख्यानि यत-स्तेनापाततोऽधिगताखिलवेदार्थः । अत्र सर्ववेदार्थरहस्ये ज्ञाते सत्युत्तर-यन्थवैयर्थ्यपरिहाराय आपातत इत्युक्तम् । नन्वनधीतवेदानामिप विदु-रादीनां तत्त्वज्ञानोत्पत्तिदर्शनादध्ययनतत्प्रयुक्तकर्मानुष्टानवैयर्थ्यमाश्-

<sup>3.</sup> Brahmasûtra. 1. 1. 1. 3. Tait. Aranyaka 2. 15. 7.

निषिद्धवर्जनपुरःसरं नित्यनैमित्तिकप्रायिश्वतोपासनानुष्ठानेन निर्गतनिखिलकलस्पतया नितान्तिमिलस्वानाः साधनचतुष्ठयसम्पन्नः प्रमाता । काम्यानि स्वर्गादीष्ठसाधनानि ज्योतिष्ठोमादीनि । निषिद्धानि नरकाद्यानष्ठसाधनानि ब्राह्मणहननादीनि । नित्यान्यकरणे
प्रत्यवायसाधनानि सन्ध्यावन्दनादीनि । नित्यान्यकरणे
प्रत्यवायसाधनानि सन्ध्यावन्दनादीनि । निप्तित्तिकानि
पुत्रजन्माद्यनुबन्धीनि जातेष्ठ्यादीनि । प्रायश्चित्तानि पापक्षयसाधनानि चान्द्रायणोदीनि । उपासनानि सगुणब्रह्मविषयमानसन्ध्यापारस्पणि शाण्डिल्यविद्यादीनि ।
एतेषां नित्यादीनां बुद्धिशुद्धिः परं प्रयोजनसुपासनानां
तु चित्तेकाद्यं ''तसेतमास्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा
विविदिषन्ति यज्ञेन' इत्यादिश्रुतेः ''तपसा कल्मषं हनि" इत्यादिस्मृतेश्व । नित्यनैमित्तिक्रमांयश्चित्तोपास-

ङ्क्योत्तरमाह जन्मान्तर इति । तेषामाधुनिकाध्ययनाद्यभावेऽपि जन्मा-न्तरीयाध्ययनादिना चित्तपरिपाकवतामिसम् जन्मिन विनाप्यध्ययना-दिना ज्ञानोत्पत्तौ बाधकाभावान्नाध्ययनादिवैयध्यीमिति भावः । का-म्येति । काम्यस्यापि कर्मणो धर्मसाधनत्वेऽपि यातायातसम्पादकत्वेन बन्धकत्वान्निषिद्धवत्तद्वर्जनपुरःसरमित्युक्तम् । तथा च नित्यादिकर्मानु-ष्ठानेन निर्गतनिखिलकलमषतया निःशेषनिरस्तसकलकलमषत्वेन । अत्र निखलपदं काम्यनिषिद्धजनितसुकृतदुष्कृतपरम् । तेन नितान्तनिर्मल-

<sup>1.</sup> ABDJL. prefix কুল্ডু. 2. Brih. 4. 4. 22. 3. Manu xii. 104; BDGH. add the other half of the line. 4. So ABCEFJKL; but Râmatîrtha, with DGH, excludes মাধ্যমন as having no other known result than that of the removal of guilt.

नानां त्वानारफलं पितृलोकसत्यलोकप्राप्तिः "कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोक" इत्यादिश्रुतेः। साधनानि नित्यानित्यवस्तुविवेकहामुत्रार्थफलभोगविरागशमादि-षद्धसम्पैत्तिमुसुद्धानि। नित्यानित्यवस्तुविवेकस्तावद्ध-स्त्रेव नित्यं वस्तु ततोऽन्यद्खिलमनित्यमिति विवेचनम्। ऐहिकानां सक्चन्दनवनितादिविषयभोगानां कर्भजन्य-तयानित्यत्ववद्दामुप्मिकाणामप्यमृतादिविषयभोगानास-नित्यतया तेभ्यो नितरां विरतिरिहामुत्रार्थफलभोगवि-रागः। शमादयस्तु शमदमोपरितितित्रसासमाधानश्र-द्वाख्याः। शमस्तावच्छ्रवणादिव्यतिरिक्तविषयेभ्यो स-नसो निग्रहः। दमो बाह्येन्द्रियाणां तद्यतिरिक्तविषये-

स्वान्तः। नितान्तमत्यन्तं निर्मलं स्वच्छं स्वान्तमन्तःकरणं यस्य स त-थोक्तो वक्ष्यमाणसाधनचतुष्ट्यसम्पन्नः प्रमाता। अन्तःकरणे प्रतिविन्वितं चैतन्यमित्यर्थः। एतदेव स्पष्टं व्याकरोति काम्यानीत्यादिना। तत्र शमं लक्षयित शमस्तावदिति। यथा तीन्नायां वुसुक्षायां भोजनादन्यो व्यापारो मनसो न रोचते भोजने विलम्बं च न सहते तथा सक्च-न्दनादिविषयेष्वत्यन्तमरुचिस्तत्त्वज्ञानसाधनेषु श्रवणमननादिष्वत्यन्तम-भिरुचिजीयते। तदा पूर्ववासनावलाच्छ्रवणादिसाधनेभ्य उड्डीय सक्च-न्दनादिविषयेषु गम्यमानं मनो येनान्तःकरणवृत्तिविशेषेण निगृह्यते स वृत्तिविशेषः शम इत्यर्थः। इदानीं दमस्य लक्ष्मणमाह दम इत्यदि। ज्ञानसाधनश्रवणादिसाधनेभ्यो विलक्षणेषु शब्दादिविषयेषु प्रवर्त्तमानानि श्रोत्रादीनि बाह्येन्द्रियाणि येन वृत्तिविशेषेण निवर्त्यन्ते स दम इत्यर्थः।

<sup>1.</sup> Brih. 1: 5. 16. 2. सम्पत् AD. 3. °त्वादीनि AC. 4. अनित्यत्वात् BCGJ.

भ्यो निवर्त्तनम् । निवर्त्तितानामेतेषां तद्यतिरिक्तविष-येथ्य उपरमणसुपरतिरथवा विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः। तितिसा शीतोणादिइन्इसहिष्णुता। नि-गृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुणविषये च समाधिः ससाधानम् । गुरूपद्रिष्टवेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। मुसुक्षुतं मोक्षेच्छा। एवम्भूतः प्रमाताधिकारी 'शानो दाना" इत्यादिश्रुते:। उंतं च

> "प्रशानाचित्ताय जितेन्द्रियाय च महीणदोषाय यथोक्तकारिणे।

इदानीसुपरतेर्छक्षणमाह निवर्त्तितानामिति । निगृहीतानामेव तेषां वाह्ये-न्द्रियाणां अवणादिसाधनव्यतिरिक्तेषु शब्दादिविषयेषु यथा तानीन्द्रि-याणि सर्वथा न गच्छन्ति तथा तेषां निम्रहो येन वृत्तिविशेषेण कियते सोपरतिरित्यर्थः । उपरतेर्छक्षणान्तरमाह अथवा विहितानामिति । वि-हितानां नित्यादिकर्मणां विधिना चतुर्थाश्रमस्वीकारेण परित्यागः। नाहं कर्तेत्यवस्थानमुपरतिरित्यर्थः । तितिक्षाया छक्षणमाह तितिक्षेति । श-रीरधर्मस्य शीतोष्णादेसतज्जन्यसुखदुःखादेश्च शरीरस्य त्यक्तमशक्यत्वा-त्स्वप्रकाशचिद्रूपे स्वासिन च शीतोष्णादेरत्यन्ताभावादिति विवेकदीपेन मिथ्याभूतस्य शीतोष्णादेर्द्वन्द्वस्य यत्सहनं सा तितिक्षेत्यर्थः । इदानीं समाधानलक्षणमाह निगृहीतस्येति । शब्दादिविषयेभ्यो निगृहीतस्यान्तः-करणस्य अवणादौ तद्नुगुणेषु तदुपकारकेष्वमानित्वादिसाधनविषयेषु समाधिनैरन्तर्येण तिचन्तनं समाधानिमत्यर्थः । अद्धादयः स्पष्टार्थाः । तथा च पूर्वोक्तसकलविशेषणविशिष्टः प्रमाताधिकारीत्यर्थः । अस्मिन्नर्थे श्रुतिं प्रमाणयति शान्त इत्यादि । यथोदेशं विषयं निरूपयति विषय

<sup>1.</sup> Brih. 4. 4. 23. 2. Upades'asâhasrî 324 (xvi. 72).

गुणान्वितायानुगताय सर्वदा मदेयमेतत्तंततं मुमुख्व'' इति ॥

विषयो जीवब्रह्मैक्यं शुद्धचैतन्यं प्रमेयं तत्रैव वेदान्ता-नां तात्पर्यात् । सम्बन्धस्तु तदैक्यममेयस्य तत्प्रतिपा-द्कोपनिषत्रमाणस्य च वोध्यवोधकभावः। प्रयोजनं तु तदैक्यप्रमेयगताज्ञाननिवृत्तिः खखरूपानन्दावाप्तिश्च ''तरित शोकमात्मवित्'' इत्यादिश्रुंतेः ''ब्रह्मविद्वह्मैव भवति'' इत्यादिश्रुंतेश्च ॥ ४ ॥

इति । अविद्याध्यारोपितसर्वज्ञत्विकिञ्ज्ञत्वादिविरुद्धधर्मपरित्यागेनाव-शिष्टं शुद्धं चैतन्यं ज्ञेयस्वरूपमेव सर्वेषां वेदान्तवाक्यानां विपय इत्यर्थः। क्रमप्राप्तं सम्बन्धं लक्षयति सम्बन्धस्त्वित । बोध्यवोधकभाव इति । वोध्यस्य ब्रह्मासैक्यस्वरूपस्य वोधकस्य वेदान्तशास्त्रस्य च वोध्यवोधक-भाव एव सम्बन्ध इत्यर्थः । अवशिष्टं प्रयोजनमाह प्रयोजनं त्विति । त्रह्यासैकत्वलक्षणचिन्मात्रगताज्ञानतत्कार्यसकलप्रपञ्चनिवृत्तिः प्नरुत्प त्त्यभावरूपा स्वस्वरूपाखण्डानन्द्प्राप्तिः फलमित्यर्थः। ननु प्तस्य कियासाध्यस्य स्वर्गादेः पुरुषार्थत्वेन फलत्वं दृप्टमत्र तु नित्यप्राप्त-स्यासस्यरूपस्य क्रियासाध्यत्वाभावेन पुरुषार्थत्वाभावात्कथं फलत्वमिति चेन्न तस्यैव पुरुषार्थत्वनियमाभावात् । यथा लोके कस्यचिद्विसमृतकण्ट-मणेस्तत्प्रयुक्तशोकांग्निसन्दह्यमानस्याप्तोपदेशोत्तरकालं स्वकण्ठगतचामी-करप्राप्तेरपि पुरुषार्थत्वात्फलत्वं दृष्टमेवमत्रापि नित्यप्राप्तस्यासनोऽज्ञान-मोहान्धकारावृतत्वेन विस्मृतस्वस्वरूपस्य पुरुषस्य गुरुश्रुतिवाक्यश्रवणा-नन्तरमज्ञानमोहान्धकारनिवृत्तौ सत्यां खयम्प्रकाशमानचिद्रूपस्य सिद्ध-स्यैवासनः फलत्वमुपचर्यत इति भावः। उक्तेऽर्थे श्रुति प्रमाणयति तरतीति ॥ ४ ॥

<sup>1.</sup> सकडं CEF. 2. Chhâ. 7. 1. 3. 3. Muṇḍ. 3. 2. 9, modified.

अयमधिकारी जननमरणादिसंसारानलसन्तातो दी-प्रशिरा जलराशिमिवोपहारपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुसुपस्त्य तमनुसरित ''सिमित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनि-ष्ठं' इत्यादिश्रुतेः । स परमकृपयाध्यारोपापवादन्याये-नैनसुपदिशति ''तस्ते स विद्वानुपसन्ताय मौह' इत्या-दिश्रुतेः ॥ ५ ॥

अधुना शास्त्रारम्भनिमित्ताधिकायीदिनिरूपणानन्तरं शास्त्रारम्भं प्र-स्तौत्यथवा लक्षितस्याधिकारिणः कर्तव्यं दृशयति अयमधिकारीति । उक्तलक्षणलक्षितो बुद्धिसन्निहितोऽधिकारी गुरुमुपसरतीत्यर्थः । ननु सं-सारासक्तचित्तस्य विषयलोलुपस्यातिरहितस्य गुरूपसर्पणमयुक्तमित्याश-ङ्क्याह संसारानलसन्तप्त इति । सन्तापे हेतुमाह जननेति । आदिशब्देन व्याध्याद्यो गृह्यन्ते । अग्निद्ग्धमस्तको दाहनिवृत्तिकामो यथा शीतलं जलराशिमनुसरति तथा संसारतापत्रयद्नद्द्यमानस्तन्निवृत्तिकामः स्वस्व-रूपजिज्ञासुः संसारनिवर्तकं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्टं करतलामलकवतस्वप्रका-शात्मस्वरूपसमपेकं गुरं समीपं गत्वानुसरति मनोवाकायकर्मभिः सेवत इत्यर्थः । अस्मित्रर्थे श्रुतिमुदाहरति समित्पाणिरिति । अथ गुरुकृत्य-माह स इति । स पूर्वोक्तो गुरुरेनं शिष्यमुपदिशतीत्यन्वयः । परमरह-स्यमपि ब्रह्मस्वरूपं कस्मादुपदिशतीत्यत आह कृपयेति । कृपाव्यतिरेकेण ेसाधनान्तराभावादित्यर्थः । नन्वखण्डस्य ब्रह्मस्वरूपस्यागोचरत्वेनोपदेष्टु-मशक्यत्वात्कथमुपदिशतीत्यत आह अध्यारोपेति । अखण्डब्रह्मसक्प-स्थागोचरत्वेन विधिमुखत्वेनोपदेष्टुमशक्यत्वेऽपि "नेह नानास्ति कि-ञ्चन' इत्यादिश्रुतिमनुसृत्याविद्यारोपितमिथ्यानानापदार्थनिषेधमुखेनो-

<sup>1.</sup> Mund. 1. 2. 12. 2. So all the Mss; BJ. insert आत्मतत्त्वं before पाइ. 3. Mund. 1. 2. 13.

र Brih. 4. 4. 19. २ पदार्थापवाद EK.

असर्पभूते रजी सर्पारोपवहस्तुन्यवस्तारोपोऽध्या-रोपः । वस्तु सिच्चदानन्दोननाहयं ब्रह्म । अज्ञानादि-सक्तरज्ञडसमूहोऽवस्तु । अज्ञानं तु सदसङ्ग्यासनिर्वच-नीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधि भावरूपं यक्तिञ्चिदिति

पलक्षितमखण्डचैतन्यमेव पुनः ''संत्यं ज्ञानमनन्तं व्रहा'' इत्यादिश्रु-तिमनुसृत्य लक्षणया विधिमुखेनाप्युपदिशतीति भावः । तत्र श्रुतिमाह तस्मा इति ॥ ५ ॥

अस्मिन्नर्थे लौकिकदृष्टान्तमाह असपभृत इति । व्यावहारिकवस्तु-त्वेनाभिसते रज्जो अवस्तुभृतसपीरोपो नाम रज्ज्वविछन्नचैतन्यस्था-विद्या सर्पज्ञानाभासाकारेण परिणममाना सर्पाकारेण विवर्तते स विवर्ती रज्ज्ववच्छिन्नचैतन्यनिष्टाविद्योपादानत्वेन नायं सर्पः किन्तु रज्जुरिति विशेषद्रीनोत्तरकालीनाधिष्टानरज्जुसाक्षात्कारेण रज्ज्वज्ञाननिवृत्तौ सर्प-भ्रान्तिनिवर्तत इत्यर्थः । उक्तमर्थे दार्घान्तिके योजयति बस्त्वित । का-लंत्रयानपाय्यात्मैव वस्तुशब्दार्थः । तत्रावस्तुखरूपमाह अज्ञानादीति । सिद्धिकत्वादिहेतुभिरवस्तुत्वमित्यर्थः । एतदेव विस्तरेण प्रतिपाद्यित्म-ज्ञानस्वरूपं तावदाह अज्ञानं त्विति । किमिद्मज्ञानं सदूपमसदूपं वा । नाद्यस्तस्य शशविषाणतुल्यत्वेन तुच्छत्वात्। नापि द्वितीयोऽसतः कारण-त्वानुपपत्तेरित्यादिहेतुभिः सत्त्वेनासत्त्वेन वा निरूपयितुं न शक्यत इ-त्याह् अनिवेचनीयमिति । नन्वज्ञानस्यानिवेचनीयत्वे सर्वथा ज्ञातुमश-क्यत्वात्तद्भावप्रसङ्ग्माशङ्क्ष्याह त्रिगुणात्मकमिति । ''अजामेकां'' इ-त्यादिश्रुतिभिः सत्त्वरजस्तमोगुणात्मकत्वप्रतिपादनादित्यर्थः। नन्वेवमज-स्याज्ञानस्य श्रुतिप्रसिद्धस्य न्योमादिरूपेण विततस्य सत्यवद्भासमानःवेन स्रेंसारानिवृत्तिमाशङ्क्याह ज्ञानविरोधीति । एतादृशमप्यज्ञानमात्मसा-

<sup>1.</sup> ACGJ. omit अनन्त-

र. Tait. 2. 1. र. व्यावहारिके ECL. ३. S'wet. 4. 5.

वदन्यहमज्ञ इत्याद्यनुभवात ''देवासश्ति खगुणैर्नि-णूढा'' इत्यादिश्रुतेश्च ॥ ६ ॥

इदमज्ञानं समष्टिव्यष्ट्यभिप्रायेणेकसनेकभिति च व्य-वहियते। तथाहि यथा वृक्षाणां समध्यभिमायेण वन-सित्येकावव्यपदेशो यणा वा जलानां समध्यभिप्रायेण जलाश्य इति तथा नानावेन प्रतिभासमानानां जीव-गताज्ञानानां समध्यभिमायेण तदेवावव्यपदेशो"ऽजा-मेकां''इत्यादिंश्रुतेः । इयं समष्टिक्तकृष्टोपाधितया वि-

क्षात्कारेण निवर्तत इत्यर्थः । तदुक्तं भगवता । 'दैवी होषा गुणमयीः मस साया दुरत्यया । सामेव ये प्रपद्यन्ते मायासेतां तरनित त" इति । ज्ञानाभाव एवाज्ञानभिति तार्किकमतं निराकरोति भावरूपभिति । त्रि-गुणात्मकभावरूपत्वेऽपीद्मित्थमेवेति पिण्डीकृत्य प्रद्शेयितुं न शक्यत इत्याह यत्किञ्चिदिति । किमप्यघटितघटनापटीय इत्यर्थः । अनिर्वेच-नीयानादिभावरूपाज्ञानसद्भावेऽनुभवमेवोदाहृत्य दर्शयति अहमज्ञ इति । अहमज्ञो सामहं न जानामीत्यपरोक्षावभास एव प्रमाणमित्यर्थः । त-स्यैवोपष्टम्भकत्वेन श्रुतिमुदाहरति देवासशक्तिमिति ॥ ६ ॥

अज्ञानं विभजत इद्सिति । वस्तुतोऽज्ञानस्थैकत्वेऽपि समष्टाभिप्रा-येणैकसिति व्यवहियते व्यष्ट्यभिप्रायेणानेकमित्यर्थः । एतदेव प्रपञ्चयित्ं प्रतिजानीते तथाहीति । यथा बहूना वृक्षाणा समुदायविवक्षया वन-सित्येकत्वव्यपदेशो यथा वा बहुनद्यादिजलानां समुदायविवक्षया जला-शय इत्येकत्वव्यपदेशस्तथान्तःकरणोपाधिभेदेन नानात्वेन प्रतीयमानानां जीवगताज्ञानानां समुदायविवक्षयाज्ञानिमत्येकत्वव्यपदेश इत्यर्थः। अ-स्मिन्नर्थे श्रुति प्रमाणयति अजामिति । नानाजीवगतनिकृष्टान्तःकरण-

<sup>1.</sup> S'wet. 1. 3. 2. Idem. 4. 5.

Gîtâ vii. 14.

शुद्धसत्त्वमधाना। एतदुपहितं चैतन्यं सर्वज्ञात्वसर्वेश्वरत्व-सर्वनियनृत्वादिगुणकमध्यक्तमन्तर्यामी जगत्कारणमी-श्वर इति च व्यपदिश्यते सकलाज्ञानावभासकत्वात। "यः सर्वज्ञः सर्ववित्" इतिंश्रुतेः। ईश्वरस्येयं समष्टिर-विलकारणतात्कारणशरीरमानन्दमचुरत्नात्कोशवदा-च्छादकत्वाच्चानन्दमयकोशः सर्वोपरमत्वात्सुषुप्तिरत एव

व्यष्ट्युपाध्यपेक्षया समध्युपाघेरस्य वैलक्षण्यं दर्शयति इयं समष्टिरिति । विगतरागादिदोषसकलकार्यप्रपञ्चस्य जगत्कारणभूतस्याज्ञानस्य समिए-भूतोत्ऋष्टोपाधित्वेन विशुद्धसत्त्वप्राधान्यमिति भावः । एतत्समष्ट्युपाधि-द्वारेणेश्वरचैतन्यं लक्षयति एतदुपहितमिति । एतत्समष्टाज्ञानोपलक्षितं चैतन्यं सर्वस्य चराचरासकप्रपञ्चस्य साक्षित्वेन सर्वज्ञ इत्युच्यते । स-वेषां जीवानां कर्मानुरूपेप्सितफलदातृत्वेनेश्वर इत्युच्यते । तथा सर्वेषां जीवानामन्तर्हृद्ये स्थित्वा वृद्धिनियामकत्वेनान्तर्यामीत्युच्यते । सर्वस्य ्चराचरासकप्रपञ्चस्य विवर्ताधिष्टानत्वेन जगत्कारणत्वमिति व्यपदिइयत इत्यर्थः । उक्तेऽर्थे युक्तिमाह सकलेति । अत्र प्रमाणमाह यः सर्वज्ञ इति । इदानीं तस्यैवेश्वरस्य समुदायोपाधिरेव कारणशरीरत्वमानन्दमय-कोशत्वं सुपुत्यवस्थावैशिष्टयं च लभत इत्याह ईश्वरस्थेति । कारणशरी-रत्वे हेतुमाह अखिलेति । आनन्दमयत्वे हेतुमाह आनन्दप्रचुरत्वादिति । कारणत्वावस्थायां प्रकृतिपुरुषमात्रव्यतिरिक्तस्य स्थूलस्क्ष्मकार्यप्रपञ्चस्यै-वाभावादानन्दवाहुल्यमिति । कोशत्वे युक्तिमाह आच्छादकत्वादिति । शरीराच्छादकचर्मवदासाच्छादकत्वादज्ञानस्य कोश इति व्यवहार इ-त्यर्थः । ननु तथापि कारणत्वोपाधेरज्ञानस्य सुषुप्तित्वं कुत इत्यत आह सर्वोपरमत्वादिति । सर्वस्य स्थूलसूक्ष्मोपाधेः कारणोपाधौ लीन-त्वात्सुषुप्तित्वमित्यर्थः । ननु स्थूलसूक्ष्मप्रपञ्चलयस्थानस्य कथं सुषुप्ति-

<sup>1. °</sup>गुणकं सद्व्य° DGH. 2. Mund. 1. 1. 9.

स्यूलस्स्मापञ्चलयस्यानिमति चोच्यते । यथा वनस्य व्याच्यिभायेण वृक्षा इत्यनेकत्वयपदेशो यथा वा ज-लाशयस्य व्याच्यिभायेण जलानीति तथाज्ञानस्य व्य-ध्यिभायेण तद्नेकावव्यपदेश 'इन्द्रो सायाभिः पुरु-रूप ईयत' इत्यादिश्चतेः । अत्र व्यस्तसमस्तव्यापित्वेन व्यष्टिसमष्टिताव्यपदेशः। इयं व्यष्टिनिकृष्टोपाधितया म-

त्विमत्याशङ्क्य संज्ञाभेदो न वस्तुभेद इत्याह अत एव स्थूलेति। यतः कारणात्सुषुप्तित्वसत एव पञ्चीकृतभूतकार्यस्य स्थूलप्रपञ्चस्य जामद्-वस्थाविशिष्टस्यापञ्चीकृतभूतकार्यस्य सूक्ष्मस्वाप्रप्रपञ्चस्य च लयस्थान-मित्यपि व्यवहियत इत्यर्थः । समष्टिरूपाज्ञानं सप्रपञ्चं निरूप्येदानीं व्यष्टिभूतसज्ञानं सप्रपञ्चं निरूपियतुं दृष्टान्तौ तावद्दर्यति यथा वन-स्येति। यथा बहुवृक्षसमुदायस्य वनत्वेन रूपेणैकत्वव्यवहारेऽपि प्रत्येक-वृक्षविवक्षया चूतादयो बहवो वृक्षास्तिष्ठन्तीति बहुत्वव्यवहारो यथा वा वापीकूपतडागादिषु समुदायविवक्षया जलाशय इत्येकत्वव्यवहारे ऽपि प्रत्येकं वाप्यादिविवक्षया बहूनि जलानि तिष्ठन्तीति बहुत्वव्यवहा-रस्तथा सकलप्रपञ्चकारणस्याज्ञानस्य समुदायरूपेणैकत्वेऽप्यहङ्कारादिका-रणीभूतानां जीवगताज्ञानानां प्रत्येकविवक्षया बहुत्वव्यवहार इत्यर्थः। अस्मिन्नर्थे श्रुति प्रमाणयति इन्द्र इति । ननु तथाप्येकस्यैवाज्ञानस्य तद-विच्छन्नचैतन्यस्य वा व्यधिसमधिता कुत इत्यत आह अत्र व्यस्तेति । सेद्विवक्षया व्यप्तितं मृद्धटादिवत् । असेद्विवक्षया च समप्तितं मृ-लिण्डवदित्यर्थः । तत्र महाप्रलयकालीनसमप्टिभूतविशुद्धसत्त्वप्रधानाया सूलप्रकृतेः सकाशाहैनन्दिनप्रलयकालीनन्ययुपाधिसूतजीवप्रकृतेभेदं द-श्रीयति इयं व्यष्टिरिति । इयं जीवगता सुषु स्यवस्थापन्नाहङ्कारादिविक्षे-पसंस्कारादिरूपा निकृष्टोपाधित्वेन मिळनसत्त्वप्रधानेत्यर्थः । अनेनोपा-

<sup>1.</sup> Rigveda 6. 47. 18,

लिनसचमधाना । एतद्रपहितं चैतत्यमलक्तानं नी थर-वादिगुणकं प्राज्ञ इत्यूच्यत एकाज्ञानावभासकावात्। अस्य प्राज्ञवसस्पष्टोपाधितयानतिप्रकाशकातात् । अ-स्यापीयसहङ्घारादिकारणत्वाकारणशरीरसानन्दप्रचु-र्रताकोशवदाच्छादकादाचानन्दमयकोशः सर्वोपरम-नात्तुपुतिरत एव स्पूलसूस्मशरीरप्रपञ्चलयस्थानिति चोच्यते॥ ७॥

थिना प्राक्षचैतन्यं लक्ष्मचित एतदुपहितमिति । अत्रोपपत्तिमाह एकाज्ञा-नेति । ईश्वरगतमृलाज्ञानस्य जीवगताहङ्कारादिविक्षेपसंस्कारादिरूपाज्ञा-नस्य च वस्तुत एकत्वेन तद्वभासकेश्वरजीवचेतन्ययोरप्येकत्वमित्यर्थः। सौपुप्तजीवचेतन्यस्य प्राज्ञत्वं साधयति अस्य प्राज्ञत्वमिति । संस्काररू-पास्पप्टोपाधितया तदावृतत्वेनातिप्रकाशकत्वाभावात्प्राज्ञत्वमस्येत्यर्थः । यथा जगत्कारणेश्वरोपाधेः कारणशरीरत्वमानन्दप्रचुरत्वेन चानन्दम-यत्वं कोशदृशन्तेन च कोशत्वं तथैतत्सर्वे तार्तम्येन प्राझचैतन्येऽप्य-तिदिश्ति अहङ्कारादीति । प्रलयकाले हिरण्यगर्भादिप्रपञ्चोत्पादकेश्वर-मूलप्रकृतिवत्सुपुप्तिकालेऽहङ्कारादिशरीरोत्पादकसंस्कारमात्रावशिष्टजीव-गताज्ञानस्थापि कारणशरीरत्वमिन्द्रियतद्विपयाभावेन व्यासङ्गभावादा-नन्दवाहुल्यादानन्द्मयत्वमात्माच्छाद्कत्वात्कोशत्वं च युक्तमिति भावः। ननु स्थूलस्क्मशरीरलयस्थानस्य कथं सुपुप्तिशव्दवाच्यत्वभित्याशङ्क्य पूर्ववत्संज्ञाभेदो न वस्तुभेद इति वक्तुं तत्र युक्तिमाह सर्वोपरमत्वा-दिति । पञ्चीकृतस्थृलशरीरस्य व्यावहारिकस्यापञ्चीकृतस्क्मशरीरे प्रा-तिभासिके प्रविलापितत्वात्तस्थापि प्रातिभासिकस्य स्वाप्तप्रथस्य स्वका-रणेऽज्ञाने लीनत्वात्सर्वोपरतिरित्यर्थः । तथा चोक्तम् । ''लये फेनस्य

<sup>1.</sup> त्वाद BCDEFJK. 2. Râmatîrtha reads पञ्चरत्वादेव

<sup>?</sup> Vâkyasudhâ. 46, 47.

तदानीमेतावीश्वरप्राज्ञो चैतन्यप्रदीप्ताभिरितसूहमा-भिरज्ञानवृत्तिभिरानन्दमनुभवत 'आनन्दभुक् चेतो-मुखः प्राज्ञ' इति श्रुतेः सुखमहमस्वाप्तं न किञ्चिदवे-दिषित्युत्थितस्य परामशीपपत्तेश्व। अनयोः समष्टिव्य-ष्ट्योर्वनवृक्षयोरिव जलाशयजलयोरिव वाभेदः। एतदु-

तद्धर्मा द्रवाद्याः स्युक्तरङ्गके । तस्यापि विलये नीरे तिष्ठन्त्येते यथा पुरा । व्यावहारिकजीवस्य लयः स्यात्प्रातिभासिके । तल्लये सिचदा- नन्दाः पर्यवस्यन्ति साक्षिणीति" ॥ ७ ॥

ननु प्रलयकाले सुषुप्तिकाले चान्तःकरणतहृत्यभावेनानन्दप्राहकाभान्वानन्दप्राचुर्थसद्भावे प्रमाणाभावमाशङ्क्ष्य परिहरति तदानीमिति । यथा स्वच्छत्वेनान्तःकरणस्य वृत्तिरङ्गीक्रियते तथा चैतन्यप्रदीप्ताज्ञानस्यापि सूक्ष्मा वृत्त्यः स्वीक्रियन्ते । तथा चेश्वरः स्वकीयाज्ञानवृत्तिभिः स्वासानन्दवाहुल्यं तारतम्येनानुभवतीति भावः । अत्रैवोपष्टम्भकत्वेन श्रुतिमवतारयति आनन्दभुगिति । उत्तरकालीनसुखपरामशोपपत्तिरपि पूर्वानुभृतसुखवाहुल्यानुभवसद्भावे प्रमाणमित्याह सुखमिति । सुखमह-मस्वाप्सित्यानन्दपरामशेः । न किञ्चद्वेदिषमित्यज्ञानपरामशेः । तथा च सुषुप्तिदशायां प्रलयकाले च प्राज्ञेश्वरावज्ञानवृत्तिभिरानन्दमनुभवत एवेत्यर्थः । इदानीमिश्वरगतमूलाज्ञानस्य जीवगतसंस्कारमात्रावशिष्टाज्ञानस्य च समष्टिव्यष्टयभिप्रायेण भेदमानेऽपि वस्तुभेदो नास्तीत्येत-त्सदृष्टान्तमाह अनयोरिति । उत्कोपाधिद्वयद्वारेणेश्वरप्राज्ञयोरप्यभेदं दृष्टान्तमुखेन दर्शयति एतदुपहितयोरिति । ईश्वरस्य वनाविच्छन्नाकाशव-त्याज्ञस्य वृक्षाविच्छन्नाकाशवच तथा स्थूलजलाशयोपाध्यविच्छन्नाकाश-वत्तद्वप्रतिविन्वाकाशवच कारणोपाध्यविच्छन्नेश्वरस्य कार्योपाध्यविच्छन्नाकाशन्व वत्तद्वप्रतिविन्वाकाशवच कारणोपाध्यविच्छन्नेश्वरस्य कार्योपाध्यविच्छन्नाकाशन्व

<sup>1.</sup> Mândû. 5.

१ So C. only; EFJKL. परामर्शाद्य •

पहितयोरीश्वरमाज्ञयोरिप वनवृक्षाविज्ञित्नाकाशयोरिक जलाशयजलगतमितिबिम्बाकाशयोरिव वा भेद "एष सर्वेश्वर" इत्यादिश्रुतेः ॥ ६ ॥

वनवृक्षतदविक्ति नाशयोर्जलाशयजलत इतमिति व-म्वाकाशयोर्वाधारभूतानुपहिताकाशवदनयोरज्ञानत दु-पहितचेतव्ययोराधारभूतं यदनुपहितं चैतव्यं तन्तुरीय-मित्युच्यते ''शिवमहैतं चतुर्थं मन्यन्त'' इत्यादिश्रुते: ।

न्नप्राज्ञस्य च वस्तुतोऽभेद एवेत्यर्थः । तत्र प्रमाणमाह एप इति । तथा चोक्तमाचार्यैः । ''कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः । कार्यका-रणतां हित्वा पूर्णवोधोऽविशिष्यत'' इति ।। ८ ॥

उपाधिद्वयाविच्छन्नो प्राज्ञेश्वरौ सप्रपञ्चं निरूप्येदानीमनविच्छन्नं तुर्यं यचैतन्यं तह्नक्ष्यति वनवृक्षेति । यथा स्यूलवनोपाध्यविच्छन्नाकाञा-पेक्षया सृक्ष्मवृक्षोपाध्यविच्छन्नाकाञापेक्षया च महाकाञ्चस्य तदुभयाध्यापत्यानविच्छन्नत्वाच तुरीयत्वं तथा कार्यकारणोपाधितदविच्छन्नचैत-त्यद्वयापेक्षया तदाधारभूतं यदनविच्छनं सर्वव्यापि चैतन्यं विशुद्धं तु-रीयमुच्यत इत्यर्थः । अस्य चैतन्यस्य तुरीयत्वं वक्ष्यमाणविश्वाद्यपेक्ष-येति द्रष्टव्यम् । अस्मिन्नर्थे श्रुतिं संवादयित शिवमिति । आदिपदात् ''त्रिषुं धामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत् । तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मान्रोऽहं सदाशिव'' इत्यादिश्रुत्यन्तरसङ्गृहः । एतदेव विशुद्धचै-तन्यं तदेव पूर्वोक्तचैतन्यद्वयेन सहैकत्वविवक्षायां महावाक्यस्य वा-

<sup>ु 1.</sup> Mandú. 6. 2. °जलगत° ABCEFJK. 3. Idem. 7.

Anubhûtiprakâs'a x. 61. R. This sentence in JK. only.
This clause in JKL. only. It was probably taken from Râmatîrtha's commentary. Raivalya. 18.

इदमेव तुरीयं शुक्षचेतन्यमज्ञानादितदुपहितचेतन्याभ्यां तप्तायःपिण्डवदिविक्तं सन्महावाक्यस्य वाच्यं विविक्तं सहस्यमिति चोच्यते ॥ ९ ॥

अस्याज्ञानस्यावरणविक्षेपनामकमस्ति शक्तिह्नयम्। आवरणशक्तिस्तावद्रत्योऽपि मेघोऽनेकयोजनायतमादि-त्यमण्डलमवलोकियतृनयनपथिधायकतया यथाच्छा-दयतीव तथाज्ञानं परिच्छिनमप्यास्नानमपरिच्छिनस-

च्यत्वं छभते भेदविवङ्गायां च छक्ष्यत्वं छभत इत्याह इदमेवेति । त्र-याणां चैतन्यानां चैतन्येनं रूपेणैकत्वेऽप्यविच्छन्नानविच्छन्नत्वेन रूपेण वाच्यलक्ष्यत्वे सम्भवत इत्यर्थः ॥ ९ ॥

अथेदानीं खप्रकाशचिद्रूपस्यासनः कथं कुण्ठितप्रकाशत्वं कथं वासक्रोदासीनस्यासन आकाशादिप्रपञ्चजनकत्विसत्येतन्महाविरोधपरिहारायाज्ञानस्य शक्तिद्वयं निरूप्यते अस्याज्ञानस्येति । ते एव नामतो निर्दिशति आवरणेति । सचिदानन्दस्वरूपमावृणोतीत्यावरणशक्तिः । ब्रह्मादिस्थावरान्तं जगज्जलबुद्धुदवन्नामरूपासकं विक्षिपति सृजतीति विक्षेपशक्तिरिति शक्तिद्वयमज्ञानस्येत्यर्थः । नन्वपरिच्छित्रस्य स्वप्रकाशचिद्दूपाखण्डपरिपूर्णस्वरूपस्यासनः परिच्छित्रेनानित्येन जडतमोरूपेणाव्यापक्तेनाज्ञानशक्तिविशेषेण कथमावरणियत्यशक्त्र वस्तुतोऽज्ञानस्यासाच्छादकत्वाभावेऽपि प्रमातृबुद्धिमात्राच्छादकत्वेनाज्ञानस्यासाच्छादकत्वमुपचारादुच्यत इत्याह आवरणेति । यथात्यल्पोऽपि मेघोऽनेकयोजनविस्तीर्णमादित्यमण्डलमवलोकयितृपुरुषदृष्टिमात्राच्छादकत्वेनाच्छादयतीत्युपचर्यते तथातितुच्छं परिच्छित्रमप्यज्ञानं प्रमातृबुद्धिमात्राच्छादकत्वेनासानमाच्छादयतीत्युपचारादुच्यत इत्यर्थः । अस्मिन्नर्थे वृद्धसम्म-

संसारिणमवलोकयितृबुद्धिपिधायकतयाच्छादयतीव ता-दृशं सामर्थम् । तदुंक्तं

> ''घनच्छन्नदृष्टिघेनच्छन्नमर्के यथा मन्यते निष्ममं चातिमूढः। तथा वडवज्ञाति यो मूढदृष्टेः स नित्योपलिभस्तरूपोऽहमास्नेति''॥

अनयेवावरणशक्त्याविद्धित्तस्यात्मनः कर्तृतिभोक्तृत-सुखदुःखमोहात्मकतुच्छसंसारभावनापि सम्भाव्यते य-या स्वाज्ञानेनावृतायां रज्ञ्वां सर्पत्वसम्भावना । वि-क्षेपशिक्तस्तु यथा रज्ञ्वज्ञानं स्वावृतरज्ञो स्वशक्त्या स-र्पादिकमुद्भावयत्येवमज्ञानमपि स्वावृतात्मनि विक्षेपश-क्याकाशादिप्रपञ्चमुद्भावयति तादृशं सामर्थम् । तदुक्तं

### ''विक्षेपशक्तिर्लिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्मृजेदि''ति ॥१०॥

तिमाह तदुक्तमिति । इयमेवावरणशक्तिरासनो भेदबुद्धिजनकत्वेन संसा-रहेतुरिति भावः । अत्रानुरूपं दृष्टान्तमाह यथेति । यदुक्तमसङ्गोदासी-नस्यासनः कथं जगत्कारणत्विमिति तिन्नराकर्तु विक्षेपशक्तिस्वरूपमाह विक्षेपेति । यथा रज्ज्विषयकमज्ञानं सर्पमुत्पादयति तथासविषयकम-ज्ञानमिप स्वावच्छिन्न आसिन विक्षेपशक्तिप्रभावेनाकाशादिप्रपञ्चमुद्रा-वयत्युत्पादयतीत्यर्थः । अस्मिन्नर्थे प्रन्थान्तरसम्मतिं दर्शयति तदुक्त-मिति ॥ १० ॥

<sup>1.</sup> Hastâmalaka, 10. 2. Vâkyasudhâ, 13.

#### शक्तिइयवद्ज्ञानोपहितं चैतन्यं खप्रधानतया नि-

ननु किमासा चराचरासकप्रपञ्चस्य निमित्तकारणसुपादानकारणं वा। नाद्यो दण्डादिवत्स्वकार्यव्यापित्वं न स्यादासनः "तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रा-विशत् 1 इतिश्रुत्या स्वकार्यव्यापित्वश्रवणात् । न द्वितीयोऽचेतनस्य जडस्य प्रपञ्चस्य चैतन्योपादानकत्वासम्भवात् । उपादानत्वेन च कार्य-कारणयोरभेदेन प्रपञ्चस्यापि चैतन्यरूपत्वप्रसङ्गाद्नित्यत्वं न स्यादित्या-शङ्क्य जडप्रपञ्चं प्रत्यासनश्चेतन्यप्राधान्येन निमित्तत्वं स्वाज्ञानप्राधान्ये-नोपादानत्वं च सम्भवतीत्याह शक्तिद्वयवदिति । यथायस्कान्तसन्निधाने जडमयं लोहं चेष्टते तथा चैतन्यसन्निधाने जडमयमज्ञानं चेष्टत इत्य-ज्ञानविकारं प्रति चैतन्यस्य निमित्तत्वम् । जडाकाशादिकार्यः प्रति मा-यायाः साक्षादुपादानत्वेन मायाविन ईश्वरस्यापि परम्परयोपचारादुपा-दानत्वं न विरुध्यत इत्यर्थः । यदुक्तं चैतन्यस्य निभित्तकारणत्वे का-र्यानुप्रवेशो न स्यादिति तन्न। कारणस्य कार्यानुप्रवेशनियसस्योपादानका-रणत्वविषयत्वेन निमित्तकारणविषयत्वाभावात् । "तैत्सृष्ट्या" इत्यादि-श्रुतेरप्युपादानकारणपरत्वात् । यद्यप्युक्तमासन उपादानकारणत्वे प्रप-ञ्चस्यानित्यत्वं न स्यादिति तदिप न तस्य परिणासविषयत्वेन विवर्तवि-षयत्वाभावात्प्रपञ्चस्य ब्रह्मविवर्तत्वाद्विवर्तत्वं च स्वस्वरूपापरित्यागेन स्व-क्तपान्तरप्रदर्शकत्वम् । यथा रज्ज्वविच्छन्नचैतन्यनिष्ठाज्ञानस्य रज्जुख-क्रपापरित्यागेन सपीदिस्वरूपान्तरप्रद्शेकत्वं तथेश्वरचैतन्यनिष्ठाज्ञानश-क्तरिप चैतन्यस्वरूपापरित्यागेनाकाशादिस्वरूपान्तराकारेण प्रदर्शकत्वम्। एतावताकाशादिप्रपञ्चस्य नित्यत्वं न सम्भवत्यज्ञानस्य मिथ्यारूपत्वेन तज्जन्याकाशादिप्रपञ्चस्यापि मिथ्यात्वात् । न चैवमज्ञानस्य मिथ्यात्वे तत्प्रयुक्तवन्धमोक्षयोरिप मिथ्यात्वप्रसङ्ग इति वाच्यमिष्टापत्तेः । तदुक्तं भागवते । ''बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । गुणस्य मायामूळत्वाच मे मोक्षो न बन्धनम्''। इत्यलमतिविस्तरेण । एक-

<sup>₹.</sup> Tait. 2. 6. 1. ₹. 11. 11. 1.

मित्रं खोपाधिप्राधान्यतयोपादानं च भवति । यथा लूता तन्तुकार्ये प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं स्वशरीरप्र-धानतयोपादानं च भवति ॥ ११ ॥

तसः प्रधानविक्षेपशक्तिमद्ज्ञानोपहितचैतन्यादाकाश आकाशाह्ययुर्वायोरिसरसेरापोऽद्धः पृथिवी चोत्पद्यत

सैवासनो निमित्तोपादानकारणत्वे दृष्टान्तमाह यथा छूतेति । यथा छूता खोत्पाद्यमानं तन्तुछक्षणं कार्ये प्रति खचैतन्यप्रधानतया निमित्तं चैतन्यसिन्नधानव्यतिरेकेण जडस्य देहस्य मृतशरीरवत्तन्तुजनकत्वासन्भवात्त्वशरीरप्राधान्येनोपादानं च भवति । अशरीरस्य साक्षात्तन्तुजनकत्वासन्भवाच्छरीरस्य साक्षात्तन्तूपादानत्वेन तद्वचिछन्नचैतन्यस्याप्युपादानत्वेनोपचारात् । एवमीश्वरस्यापि खचैतन्यप्रधानतया निमित्तत्वं खोपाधिप्रधानतयोपादानत्वं च भवतीत्यर्थः ॥ ११ ॥

इदानीं विक्षेपशक्तिकृत्यमाह तमःप्रधानेति । आकाशादेर्जेडत्वात्त-मोगुणप्रधानविक्षेपशक्तियुक्ताज्ञानाविच्छन्नचैतन्यस्यैवाकाशादिप्रपञ्चजन-कत्विमिति भावः । अस्मिन्नर्थे श्रुतिं प्रमाणयित एतस्मादिति । एतेना-र्थात्सांख्यनैयायिकपक्षौ निरस्तौ । शक्तेरज्ञानस्य शक्तिमत्परतत्रत्वात् । स्वतत्रस्य तस्य केवलस्य जडस्याज्ञानस्य जगत्कारणत्वानुपपत्तेः । ''ईक्षे-तेनीशव्दं'' ''रचनौनुपपत्तेश्च नानुमानं'' इत्यादिन्यायनिरस्तत्वाच । परमाणोरप्युक्तदोषप्रासन्नासानपायात् । अभिन्ननिमित्तोपादानप्रतिपाद-कश्रुतिस्मृतिन्यायिवरोधाच । ''यतो वॉ इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविश्चान्ति'' । ''सदेवं सौन्येदमश्र आ-सीत्'' । ''एतर्स्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च'' । ''अहं

<sup>1.</sup> छतातन्तुः स्वकार्यं CEFJK. and originally B.

र. The Mss. add तन्तुः after लूताः The Calc. edition inserts जन्तुः

<sup>3. 1. 1. 3. 1. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 3. 1. 1.</sup> 

<sup>4.</sup> Uhhâ. 6. 2. 1. 4. Mund. 2. 1. 3. v. Gîtâ x. 8.

''एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत'' इत्यादिश्रुतेः। तेषु जाड्याधिक्यदर्शनात्तमः प्राधान्यं तत्कारणस्य । तदानीं सत्त्वरजस्तमांसि कारणगुणप्रक्रमेण तेष्वाकाशादिषूत्य- द्यन्ते। एतान्येव सूक्ष्मभूतानि तन्मात्राण्यपञ्चीकृतानि चोच्यन्ते। एतेभ्यः सूक्ष्मशरीराणि स्यूलभूतानि चोन्एद्यन्ते॥ १२॥

#### सूक्ष्मशरीराणि सप्तद्शावयवानि लिङ्गशरीराणि।

सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते''। ''वीं मां सर्वभूतानाम्''। इ-त्यादिश्रुतिस्मृतिभिरीश्वरस्येव जगत्कारणत्वप्रतिपादनात्। नन्वाकाशा-दिप्रपञ्चोत्पादकचैतन्यावच्छेदकाञ्चाने कुतस्तमःप्राधान्यमित्याशङ्क्ष्याह तेषु जाङ्येति। ''कारणगुणा हि कार्यगुणानारभन्त'' इति न्यायादिति भावः। ननु त्रिगुणासकत्वादज्ञानस्य कथं तमोगुणमात्रप्रधान्येनाकाशा-दिजनकत्वमित्याशङ्क्ष्याह तदानीमिति। तदानीमृत्पत्तिवेलायां सत्त्वादय-स्थाऽपि गुणास्तारतम्येन कारणगुणप्रक्रमन्यायेन तेष्वाकाशादिषु पञ्च-भूतेषूत्तरोत्तराधिक्येन जायन्त इत्यर्थः। इमान्येव सूक्ष्मशरीरादिकारण-भूतान्यपञ्चीकृतानि सूक्ष्मरूपपञ्चभूततन्मात्राणीत्युच्यन्त इत्याह एतानीति। तदुक्तम्। ''पञ्चप्राणमनोवुद्धिदशेन्द्रियसमन्वितम्। अपञ्चीकृतन्मृतोत्थं सूक्ष्माङ्गं भोगसाधनम्''। इति वचनाद्प्यपञ्चीकृतभूतेभ्योऽप-ञ्चीकृतस्यूस्मशरीराणि पञ्चीकृतस्यूलभूतेभ्यः स्थूलशरीराणि चोत्पद्यन्त इत्याह एतेभ्य इति।। १२।।

सूक्ष्मशरीरस्वरूपभूतानवयवानाह अवयवास्त्वित । सात्त्विकांशादा-काशाच्छ्रोत्रमुत्पद्यते सात्त्विकांशाद्वायोस्त्विगिन्द्रियं सात्त्विकांशात्तेजस-

<sup>1.</sup> Tait. 2. 1. 1.

R. Gîtâ. vii. 10. R. See Notes. R. See Notes. R. S'ankara's Âtmabodha, 12.

अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं वुडिमनसी कर्मेन्द्रियप-ञ्चकं वायुपञ्चकं चेति । ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोज्ञलक् चक्षु-र्जिह्वाघाणाख्यानि । एतान्याकाशादीनां साच्चिकांशभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक् पृथक् क्रमेणोत्पद्यन्ते । वुडिर्नाम नि-श्रयात्मिकान्तः करणवृत्तिः । मनो नाम सङ्कल्पविकल्पा-त्मिकान्तः करणवृत्तिः । अनयोरेव चित्ताहङ्कारयोरन्त-भीवः । एते पुनराकाशादिगतसाच्चिकांशभ्यो मिलि-तेभ्य उत्पद्यन्ते । एतेषां प्रकाशात्मकत्वात्माच्चिकांशका-र्यत्मम् । इयं वुडिज्ञानेन्द्रियः सहिता विज्ञानमयकोशो भवति । अयं कर्तृत्वसोकृत्वसुखित्वदुः खिलाद्यभिमान-

श्रक्षः सात्त्विकांशाज्यलाजिह्ना सात्त्विकांशायाः पृथिव्याः सकाशाद्धाणेन्द्रियं चेति क्रमेणोत्पद्यन्त इत्याह एतानीति । वुद्धेर्लक्षणमाह वुद्धिर्नामेति । ब्रह्मेवाहमिति निश्चयासिकान्तःकरणवृत्तिरेव वुद्धिरित्यर्थः । मनसो लक्षणमाह मनो नामेति । अहं चिद्रूपो देहो वेति संशयासिकान्तःकरणवृत्तिरेव मन इत्यर्थः । स्मरणासकचित्तस्य गर्वासकाहङ्कारस्य
च वुद्धिमनसोरन्तर्भाव इत्याह अनयोरेवेति । यद्यप्यन्तःकरणत्वेन चतुणामेकत्वं तथाप्येकस्येव पुरुषस्य पाचकः पाठक इत्यादिवृत्तिभेदाद्भेदवदेकस्याप्यन्तःकरणस्य निश्चयसंशयस्मरणाहङ्कारविषयभेदैर्वृद्धयादिभेद
इत्यर्थः । वुद्धवादीनामुत्पत्तिप्रकारं दर्शयति एते पुनिरति । एतेषां चतुर्णो सात्त्विकांशेभ्यो भूतेभ्य उत्पत्तौ निमित्तमाह एतेषामिति । बुद्धवादीनां प्रकाशासकत्वात्सात्त्विकांशभूतकार्यव्यमित्यर्थः । बुद्धेर्विज्ञानमयकोशवं दर्शयति इयं वुद्धिरिति । वुद्धेः सत्त्वकार्यवाज्ज्ञानेन्द्रियसाहित्येन प्रकाशाधिक्यादिज्ञानमयत्यम् । आसाच्छादकवाच कोशविमत्यर्थः । विशुद्धवुद्धिप्रतिबिम्बतचिदासनो जीववं दर्शयति अयं कर्तृ-

लेनेहलीकपरलोकगामी व्यावहारिको जीव इत्युच्यते। मनस् ज्ञानेन्द्रियैः सहितं सन्मनोमयकोशो भवति। कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि । एतानि पुनराकाशादीनां रजोंशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक् पृथक् क-मेणोत्पद्यनो । वायवः प्राणापानव्यानोदानसमानाः । नाम प्राग्गमनवानासाग्रस्थानवर्ती । अपानो नामावाग्यसनवान्पारवादिस्थानवर्ती । व्यानो नास

लेति । तप्तायःपिण्डवद्बुद्ध्यारोपितं चैतन्यं वस्तुतोऽकर्तृभोकृनित्यान-न्दापरिच्छिन्नसिक्यमपि भोक्तृलकर्तृलदुःखिलपरिच्छिन्नलिकयावत्त्वा-द्यभिमानेन स्वर्गादिलोकान्तरगामिलं ज्यावहारिकजीवलं च लभत इत्यर्थः । मनोमयकोशं निरूपयति मनस्विति । सत्त्वगुणप्रधानं मनः सत्त्वगुणांशेभ्यो जातं श्रोत्रादिक्वानेन्द्रियेरेव सहितं सन्मनो-मयकोश इत्यर्थः । अत्रतु मनसः सत्त्वोपहितरजोविकारेच्छारूपला-त्सङ्करपविकरपासकलेन बुद्धयपेक्षया जाड्याधिक्यान्मनोमयलमासा-च्छादकलात्कोशलमिति भावः । कर्मेन्द्रियाण्युद्दिशति कर्मेन्द्रिया-णीति । एतेषामुत्पत्तौ साधनापेक्षायामाह एतानीति । सूतानां त्रिगुण-लेऽपि रजोगुणबहुलेभ्यो भूतेभ्यो वागादीनि पृथकपृथक् ऋमेण जा-यन्ते । रजोगुणप्रधानादाकाशाद्वागुत्पद्यते रजोगुणप्रधानाद्वायोः पाणी-न्द्रियं रजोगुणप्रधानादमेः पादेन्द्रियं रजोगुणप्रधानाज्जलात्पाय्विन्द्रयं रजोगुणप्रधानायाः पृथिव्या गुह्येन्द्रियमुत्पचत इत्यर्थः । वायूनुदिशति वायव इति । यथोदेशं प्राणस्य लक्षणमाह प्राणो नामेति । ऊर्ध्वगमन-शीलो नासायस्थायी वायुः प्राण इत्यर्थः । अपानस्य लक्षणमाह अपानो नामेति । अधोगमनशीलः पाय्वादिस्थायी वायुरपान इत्यर्थः । व्या-नस्य लक्षणमाह व्यानो नामेति । सर्वनाडीगमनशीलोऽखिलशरीर-

र. So all the Mss; but the Calcutta edition वागादिकमें.°

विष्वग्गमनवानिखलशरीरवर्ती। उदानो नाम कण्ठ-स्थानीय अर्ध्वगमनवानुत्त्रमणवायुः । समानो नाम शरीरमध्यगताशितपीतानादिसमीकरणकरः । केचितु नागक्रभेकृकलदेवदत्तधनज्जयाख्याः पञ्चान्ये सन्तीति वद्नि । तत्र नाग उद्गिरंणकरः । कूर्म उ-न्मीलनकरः । कृकलः क्षुत्करः । देवदत्तो जृस्भणकरः । धनज्जयः पोषणकरः । एतेषां प्राणादिष्वन्तभीवात्रा-णाद्यः पञ्जैवेति केचित्। एतत्राणादिपञ्चकमाकाशा-दिगतरजोंशेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यते। इदं प्राणादिप-च्चकं कर्मेन्द्रियै: सिहतं सत्प्राणमयकोशो भवति । अस्य

स्थायी वायुव्यीन इत्यर्थः। उदानस्य लक्षणमाह उदानो नामेति । ऊर्ध्व-मुत्क्रमणज्ञीलः कण्ठस्थायी वायुक्दान इत्यर्थः। समानस्य लक्षणमाह समानो नामेति । शरीरमध्यगतान्नरसादिनेता वायुः समान इत्यर्थः । प्राणादीनां वायुलेन रूपेणैकलेऽपि कियामेदेन भेद इसर्थः । कापिलम-तानुसारिणः कियाभेदेनान्येऽपि पञ्च वायवः सन्तीति वदन्तीत्याह के-चित्त्विति । तान्येव नामानि निर्दिशति नाग इत्यादि । तथा चोक्तंम् । 44उद्गारे नाग आख्यातः कूर्म उन्मीलने स्मृतः । कुकलस्तु क्षुति क्षेयो देवदत्तो विजृम्भणे । न जहाति मृतं चापि सर्वव्यापी धनंजय'' इति। वेदान्तिनस्तु नागादीनां प्राणादिष्वन्तभीवं वदन्तीत्याह एतेपामिति । प्राणादिवायूनामुत्पत्तौ कारणापेक्षायामाह एतत्प्राणादीति । अपञ्चीकृत-पञ्चमहाभूतेभ्यो रजःप्रधानेभ्यः प्राणादयो जायन्त इत्यर्थः । एतेषां प्रा-णादीनां प्राणप्रचुरलात्प्राणमयलमासाच्छादकलात्कोशलं च भवतीत्याह इदं प्राणादीति । प्राणादीनां रजःप्रधानभूतकार्यले निमित्तमाह अस्येति।

<sup>1.</sup> उद्गीर° CDEFHJK.

R. Gorakshas'ataka 35, 36.

कियासकलेन रजोंशकार्यतम् । एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञानशक्तिमान् कर्तृरूपः । सनोमय इ-च्छाशक्तिमान् करणरूपः। प्राणमयः क्रियाशक्तिमान् कार्यरूपः। योग्यतादेवसेतेषां विभाग इति वर्णयन्ति । एतकोशत्रयं मिलितं सत्सूह्मशरीरिसयुच्यते ॥ १३ ॥

अत्राप्यिक्तस्हमशरीरमेकबुिडिविषयतया वनवज्ञ-लाशयवडा समष्टिरनेकबुिडिविषयतया वृक्षवज्जलवडा व्यष्टिरिप भवति। एतत्समष्ट्यपिहतं चैतन्यं सूत्रासा हि-रण्यगर्भः प्राणश्चेत्युच्यते सर्वत्रानुस्यूतत्वाज्ज्ञानेच्छािक-याशिक्तमदुपिहतत्वाच्च। अस्येषा समष्टिः स्थूलप्रपञ्चा-

प्राणादीनां कियासकलाद्रजःकार्यलिमत्यर्थः । एतेषु पश्चसु कोशेषु मध्ये विज्ञानसयमनोमयप्राणमयकोशानां क्रमेण ज्ञानेच्छाकियाशक्तिभेदेन कर्तृ-करणिकयारूपलं द्शियति एतेष्विति । तत्र हेतुमाह योग्यलादिति । इद-मेव कोशत्रयं सूक्ष्मशरीरिमति व्यविह्यत इत्याह एतत्कोशेति ॥ १३॥

अस्य समिष्टिले हेतुमाह अत्रापीति । एकबुद्धीति । चराचरप्राणिमान्त्रस्य यावन्यनन्तानि सूक्ष्मशरीराणि तेषां सर्वेषां सूक्ष्मशरीराणां सून्त्रासना हिरण्यगर्भाख्येन स्वीयैकबुद्धया विषयीकृतलात्समिष्टिलिमित्यर्थः। तत्र दृष्टान्तमाह वनविद्यादि । अस्यैव सूक्ष्मशरीरस्य व्यष्टिलं दृर्श-यति अनेकेति । अनेकेषां जीवानां प्रत्येकं स्वस्विष्ठिङ्गशरीरस्य स्वस्वबुद्धि-विषयतेनानेकबुद्धिविषयतया व्यष्टिलिमित्यर्थः । तत्र दृष्टान्तमाह वृक्ष-विद्यादि । उक्तसमध्यविच्छन्नचैतन्यस्य सूत्रासलादिसंज्ञां दृशयित एतत्समष्टीति । तत्र हेतुमाह सर्वत्रेति । हेलन्तरमाह ज्ञानेति । ज्ञाने-च्छाक्रियाशक्तिमत्कोशत्रयोपाध्यविच्छन्नलादित्यर्थः । विज्ञानमयादिको-शत्रयस्य सूक्ष्मशरीरतां दृशयित अस्यैषेति । अस्य सूत्रासहिरण्यगर्भा-

पेक्षया सृक्ष्मलात्सृक्ष्मशरीरं विज्ञानसयादिकोशत्रयं जाग्रह्वासनामयलात्स्वमोऽत एव स्यूलप्रपञ्चलयस्थान-मिति चोच्यते । एतद्यष्ट्यपिहतं चैतन्यं तेजसो भवति तेजोमयान्तः करणोपिहतत्वात् । अस्यापीयं व्यष्टिः स्यू-लशरीरापेक्षया सृक्ष्मलादिति हेतोरेव सृक्ष्मशरीरं वि-ज्ञानस्यादिकोशत्रयं जाग्रह्वासनास्यलात्स्वप्नोऽत एव स्यूलशरीरलयस्थानसिति चोच्यते । एतौ सृत्रात्मतेजसौ तदानीं सनोवृत्तिभः सृक्ष्मविषयाननुभवतः "प्रविविक्त-

ख्यस्य विज्ञानमयादिकोञ्जत्रयं सूक्ष्मशरीरमस्य स्थूलप्रपञ्चापेक्षया सृक्ष्म-लादित्यर्थः । अस्यैव विज्ञानमयादिकोशत्रयस्य स्वप्नले युक्तिमाह जाप्र-दिति । विराड्रपेणानुभूतस्यूलप्रपञ्चविषयकवासनामयवात्स्वप्रवमस्येत्यर्थः। अतएवेति । यतः स्वप्नत्नं सूक्ष्मत्नं चात एव स्थूलप्रपञ्चलयस्थानमित्यु-च्यत इत्यर्थः । विज्ञानमयादिसमृष्युपाध्यवच्छित्रचैतन्यस्य हिरण्यगर्भतं प्रतिपाद्येदानीं तद्व्यष्ट्युपलक्षितचैतन्यस्य तैजसलं निरूपयति एतद्व्यष्टीति । व्यप्रिरूपं विज्ञानमयादिकोशत्रयं तैजसस्यापि सूक्ष्मशरीरमिति दर्श-यति अस्यापीति । सूक्ष्मशरीरते हेतुमाह स्थूलेति । अस्यापि स्वप्नते हेतुमाह जाप्रदिति । विश्वचैतन्येनानुभूतस्थूलशरीरविषयकवासनामय-वात्स्वप्रविमत्यर्थः । अस्यैव स्क्ष्मशरीरस्य स्थूलशरीरलयस्थानवे युक्ति-माह अत एवेति । यथा पूर्वे प्राज्ञेश्वरावज्ञानवृत्तिभिः सुषुस्यवस्थाया-मानन्दमनुभवतस्तथा हिरण्यगर्भतैजसाविप स्वप्नावस्थायां मनोवृत्तिभि-र्वासनामयान् शब्दादिविषयाननुभवत इति द्शेयति एताविति । अस्मि-त्रथे श्रुतिमुदाहरति प्रविविक्तेति । इहापि विज्ञानमयादिकोशत्रयस्य समष्टिरूपस्य तद्वचिछन्नसूत्रासनश्च व्यष्टिरूपविज्ञानमयादिकोशत्रयस्य तद्विक्वन्नतेजसचैतन्यस्य च वनवृक्षादितद्विक्वनाकाशादिदृष्टान्तम्-

भुक्तेजस'' इत्यादिश्रुतेः । अत्रापि समष्टिव्यष्ट्योस्तदुप-हितसूत्रासतेजसयोर्वनवृक्षवत्तदविक्विनाकाशवच्च जला-श्यजलवत्ततमितिबिम्बाकाशवच्चाभेदः । एवं सूक्ष्म-श्रीरोत्पत्तिः ॥ १४ ॥

स्यूलभूतानि उ पञ्चीकृतानि । पञ्चीकरणं त्वाका-शादिपञ्चखेकैकं डिधा समं विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान्पञ्च भागान्प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुर्णी भागानां खखिडतीयाधभागपरित्यागेन भागा-नारेषु योजनस । तर्दुक्तं

खेनाभेदं दर्शयति अत्रापीति । समष्टिन्यस्युपाध्योर्वनवृक्षवज्जलाशयज-लवचाभेदं उपाधिद्वयाविच्छन्नचैतन्ययोः सूत्राखतैजसयोरिप वनवृक्षा-विच्छन्नाकाशवज्जलाशयजलगतप्रतिविम्बाकाशवचाभेदं इत्यर्थः । सूक्ष्म-शरीरोत्पत्तिप्रकरणसुपसंहरति एवं सूक्ष्मेति ॥ १४ ॥

अथेदानीं स्थूलशरीरोत्पत्ति निरूपियतुमुपक्रमते स्थूलेति । तुशब्दः पूर्वस्माद्वैषम्यं द्योतयित । पश्चीकृतानीति । अपश्चीकृतस्द्रमभूतापेक्षया स्थूलभूतानि पश्चीकृतानीत्यर्थः । पश्चीकरणमेव प्रतिपादियतुं प्रतिजानीते पश्चीकरणं लिति । पश्चीकरणप्रकारमेवाह आकाशेति । अयमर्थः । स्र-ष्टिकाले सकलप्राण्यदृष्टवशादीश्वरप्रेरणयाकाशवायुतेजोबन्नान्यविद्यास-हायभूतात्परमासनः सकाशादनुक्रमजातानि तान्यपश्चीकृतानि सूक्ष्माणि व्यवहारासमर्थानीति कृता तदीयस्थील्यापेक्षायां व्यवहर्तृप्राणिजातधर्मा-धर्मापेक्षयेव तान्येव भूतानि पश्चीकृतानि भवन्ति । तानि च प्रत्येकं है-विध्यमापद्यन्ते । तेष्वाकाशादिषु दशसु भागेषु प्राथमिकान्पञ्चभागान्प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य स्वार्धपरित्यागेन चतुर्णा प्रत्येकं भागान्तरेषु

<sup>1.</sup> Mandú. 3. 2. Pañchadas'î 1. 27.

"डिधा विधाय चैकेकं चतुर्धा प्रथमं पुनः। स्वस्तेतरिडितीयांशैयों जनात्पञ्चपञ्च ते" इति॥ अस्याप्रामाण्यं नाशङ्कनीयं त्रिवृत्कर्रणश्रुतेः पञ्ची-करणस्याप्युपलक्षणतात् । पञ्चानां पञ्चात्मकत्वे समा-नेऽपि तेषु च "वैशेष्याञ्चडादस्तद्वाद" इतिन्यायेनाका-शादिव्यपदेशः सम्भवति । तदानीमाकाशे शब्दोऽभि-व्यज्यते वायौ शब्दस्पर्शावसौ शब्दस्पर्शरूपाण्यप्सु शब्द-स्पर्शरूपरसाः पृथिव्यां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाश्च ॥१५॥ एतेभ्यः पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यो भूर्भुवः स्वर्भहर्जनस्तपः

सिन्नवेशेन पश्चीकृतानि स्थूलानि भवन्तीति । अस्मिन्नथें वृद्धसम्मितमाह तदुक्तिमिति । पश्चीकरणस्य निवृत्करणप्रतिपाद्कश्चसन्तरिवरोधमाशङ्क्ष्य परिहरति अस्येति । भूतत्रयसृष्टिश्रुतौ सृष्टिपरिपूर्वर्थमन्यंत्राश्रुतमपि भूतद्वयमाश्रिस्य भूतपश्चकाभिप्रायेण भृतत्रयसृष्टिप्रतिपादनादविरोध इस्रथः । आकाशादिपश्चभूतेषु चतुर्धा विभक्तानामन्येषां पश्चभूतानां प्रस्रेकानुप्रवेशेन पश्चीकृतानामाकाशादीनां पश्चासकलाविशेषादाकाशादिव्यपदेशो न स्यादिस्याशङ्क्ष्य परिहरति पश्चानामिति । आकाशादीनां पश्चानां पश्चासकले समानेऽपि तेषु पश्चभूतेषु तिद्वशेषानुप्रवेशात्त्रामभिव्यवहारः सम्भवतीस्थिः । तदानीमिति । यदा पश्चीकृतान्याकांशादीनि तदानीं स्थूललेन स्वस्वकार्योत्पादनसमर्थलादाकाशेऽच्यक्रूर्पण स्थितः शब्दोऽभिव्यज्यते व्यक्तो भवतीस्थिः ॥ १५ ॥

उक्तेभ्यो भूतेभ्यश्चतुर्दशभुवनोत्पत्तिप्रकारं दर्शयति एतेभ्य इति । एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्पन्नव्रह्माण्डस्य चतुर्विधशरीराणां च तद्योग्यात्रपा-

<sup>1.</sup> All the Mss. but H. read त्रिटत्करणमिति श्रुतेः 2. Brahma-sútra 2. 4. 22.

<sup>ং.</sup> F. only; CJKL. read স.°

सत्यमित्येतन्नामकानामुपर्युपरिविद्यमानानामतलिवत-लसुतलरसातलतलातलमहातलपातालनामकानामधो-ऽधोविद्यमानानां लोकानां ब्रह्माण्डस्य तद्नार्वित्तचतु-विधस्यूलशरीराणां तदुचितानामन्नपानादीनां चोत्य-त्तिभवित । चतुर्विधशरीराणि तु जरायुजाण्डजोद्भिज-खेदजाख्यानि । जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि मनु-ष्यपश्चादीनि । अण्डजान्यण्डेभ्यो जातानि पिक्षपन्नगा-दीनि । उद्मिजानि भूमिमुद्भिद्य जातानि कक्षवृक्षा-दीनि । खेदजानि खेदेभ्यो जातानि यूकामशकादीनि ॥ १६॥

अत्रापि चतुर्विधसकेलस्यूलशरीरमेकानेकबुद्धिविष-यतया वनवज्ञलाशयवद्वा समष्टिर्नृक्षवज्ञलवद्वा व्यष्टिरिप भवति । एतसमष्ट्युपहितं चेतन्यं वैश्वानरो विराडित्यु-च्यते सर्वनराभिमानिवाद्विविधं राजमानवाच्च । अ-

नादीनां चोत्पत्तिभेवतीत्यर्थः । चतुर्विधशरीराण्युद्दिशति चतुर्विधेति । तानि च यथोद्देशं विवृणोति जरायुजानीति ॥ १६ ॥

पूर्ववदत्रापि समष्टिव्यष्टिभेदं दर्शयित अत्रापीति । चतुर्विधशरीरजातमपि शरीरिमत्येकबुद्धिविषयतया वनवत्समष्टिलं प्रत्येकं तच्छरीरिवषयतयानेकबुद्धिविषयलाद्यष्टिलं च लभत इत्यर्थः । अधुना भूरादिचतुर्दशभुवनान्तर्गतचतुर्विधस्थूलशरीरसमष्ट्युपहितचैतन्यस्य वैश्वानरलापरपयायं वैराजलं दर्शयित एतत्समष्टीति । तत्र युक्तिमाह सर्वेति । सर्वप्राणिनिकायेष्वहिमत्यिभिमानवत्त्वाद्धैश्वानरलं विविधं नानाप्रकारेण प्रकाशमानलाच वैराजलं लभत इत्यर्थः । अस्येषेति । अस्य विराट्चैत-

<sup>1,</sup> So ABCEFJK.

स्येषा समिष्टिः स्यूलशरीरमन्नविकारत्वाद्नमयकोशः स्यूलभोगायतन्त्रांच स्यूलशरीरं जाग्रदिति च व्यपदि-श्यते। एतद्धाष्ट्यपहितं चैतन्यं विश्व इत्युच्यते स्क्ष्मशरी-राभिमानमपरित्यच्य स्यूलशरीरादिप्रविष्ठतात्। अ-स्याप्येषा व्यष्टिः स्यूलशरीरमन्नविकारत्वादेव हेतोरन्न-मयकोशो जाग्रदिति चोच्यते। तदानीमेतौ विश्ववैश्वा-नरौ दिग्वातार्कवरुणाश्विभिः क्रमान्नियन्त्रितेन श्रोत्रा-

न्यस्थेपा पृवोक्ता या त्रज्ञाण्डान्तर्गतचतुर्विधस्थृल्झरीरसमिष्टिरेव स्थृल् इस्रोरिमित्यर्थः । अत्रविकारेति । अत्रविकारवाहुल्यादन्नमयत्वमासा-च्छादकत्वात्कोझत्वं स्थूल्झरीरादिविपयप्रयुक्तसुखदुःखभोगायतत्त्वाच्च स्थूल्झरीरत्विमिन्द्रयेरथोपल्ट्येश्च जाप्रद्वस्थात्वं च वटत इत्यर्थः । च-तुर्विधस्थृल्झरीरसमष्ट्रपहितं चैतन्यं सप्रपञ्चमिभ्यायेदानीं तत्र्यष्ट्रपुप-हितं चैतन्यमिभ्यत्ते एतत्र्यष्टीति । एतेषां चतुर्विधझरीराणां या व्यिष्ट-स्तत्त्च्छरीरव्यक्तिस्तदुपहितं चैतन्यं विश्व इत्युच्यत इत्यर्थः । तत्र हेतुमाह् स्व्यापिति । स्व्याल्ड्यरीराभिमानंमपरित्यच्य स्थूल्झरीरेषु प्रविद्यय तत्तत्त्यूल्झरीरेषु सर्वेषु प्रत्येकमहमहमित्यिममानवत्त्वाद्विश्वत्यमिल्यर्थः । अस्यापिति । अस्य चैतनस्याप्येषा तत्तच्छरीरव्यक्तिविशेषल्झणा व्यष्टिः सैव स्थूल्झरीरिमित्यर्थः । अत्राप्यन्नविकारवाहुल्यादन्नमयत्वं चैतन्या-च्छादकत्वात्कोझत्विमिन्द्रयैरथोपल्यमाज्जायत्त्वं च क्रमेण दर्शयिति अ-न्नविकारेति । अधुना जायद्वस्थायां विश्ववैश्वानरयोस्तत्तद्वेवताधिष्टित-श्रोत्रादिभिञ्चतुर्देशिमः करणैः शव्दादिविषयग्रहणप्रकारं दर्शयित तदा-नीमेताविति । अस्मिन्नर्थे श्रुतिं संवादयित जागरितेति । अनयोर्विश्ववै-

<sup>1.</sup> DG. omit च स्थूठशरीरं 2. AEGHJK read परिलज्य. 3. ABCDH insert स्थूठभोगायतनत्त्रात् whilst the other six omit it.

१. CF. only; EJKL ं पारे Râmatîrtha adopts the former.

दीन्द्रियपत्रकेन कमान्छब्दस्पर्शरूपरसगन्धानद्योप-न्द्रयमप्रजापितिभः क्रमान्नियन्त्रितेन वागादीन्द्रियपत्र-केन कमाइचनादानगमनविसर्गानन्दांश्चन्द्रचतुर्मुखश-द्वरान्युतेः क्रमान्नियन्त्रितेन मनोबुद्धचहङ्कारचित्ताख्ये-नान्तिरिद्धयचतुष्केण क्रमात्मङ्कत्यनिश्चयाहङ्कार्यचेतांश्च सर्वानेतान् स्यूलविषयाननुभवतो ''जागरितस्यानो व-हिःप्रक्तं' इत्यादिंश्रुतेः । अत्राप्यनयोः स्यूलव्यष्टिसम-ष्ट्योस्तदुपहितविश्ववेश्वानरयोश्च वनवृक्षवत्तदविद्यना-काशवच्च जलाशयजलवत्तत्तप्रतिविम्बाकाशवच्च पूर्वव-दमेदः । एवं पञ्चीकृतपैञ्चभूतेभ्यः स्यूलप्रपञ्चोत्पत्तिः ॥ १७॥

एतेषां स्यूलसूहमकारणप्रपञ्चानामपि समष्टिरेको महान्प्रपञ्चो भवति यथावान्तरवनानां समष्टिरेकं मह-

श्वानरयोर्वनवृक्षाविच्छन्नाकाश्चष्टान्तेन जलाशयजलगतप्रतिविम्बाका-शद्दष्टान्तेन च पूर्ववद्भेदं साधयति अत्राप्यनयोरिति । स्थूलप्रपञ्चोत्प-त्तिमुपसंहरति एवं पञ्चीकृतेति ॥ १७॥

स्थूलस्हमकारणप्रपञ्चानां व्यष्टिभूतानां प्रत्येकविवक्षयावान्तरप्रपञ्च-त्यमिधायेदानीं तेषां समष्टेरेव महाप्रपञ्चलं द्रीयति एतेषामिति । तत्र दृष्टान्तमाह यथावान्तरेति । यथा धवखिद्रपलाशाद्यवान्तरवनानां स-मष्टिः समुदायविवक्षयेकं महद्वनं भवति यथा च वापीकूपत्रहागाद्यवा-

<sup>1.</sup> प्राज्ञः ACGHJL. The commentary of C. adds the following after जागरितेतः —जागरितस्थानं यस्य स जागरितस्थानः । वहीरूपादौ चक्षरा-दियाह्य प्रज्ञा यस्य स वहिःप्रज्ञः स एव वहिःप्राज्ञः ॥ 2. Måndû. 3. GHJKL. omit पञ्च.

इनं भवति यथा वावानारजलाशयानां समष्टिरेको म-हान् जलाशयः । एतदुपहितं वैश्वानरादीश्वरपर्यनां चैतन्यमप्यवानारवनाविच्छिनाकाशवदवानारजलाशय-गतप्रतिविम्बाकाशवचैकमेव । आभ्यां महाप्रपञ्चत-दुपहितचेतन्याभ्यां तथ्यायःपिण्डवदविविक्तं सदनुपहितं चैतन्यं ''संवै खिलवदं ब्रह्म' इति वाक्यस्य वाच्यं भवति विविक्तं सल्रस्यमि भवति । एवं वस्तुन्यवस्त्वारोपो ऽध्यारोपः सामान्येन प्रदर्शितः ॥ १४ ॥

इदानीं प्रत्यगात्मनीद्मिद्मयमयमारोपयतीति वि-

न्तरजलाशयानां समुदायविवक्षयैको महान् जलाशयो भवति तथा स्थू-लस्क्ष्मकारणावान्तरप्रपञ्चानां समुदाय एको महान्प्रपञ्चो भवतीत्यर्थः। एतदेवावान्तरमहाप्रपञ्चोपहितानां विश्वतेजसप्राज्ञानां वैश्वानरहिरण्यग-भीव्याकृतानां चावान्तरवनाविच्छन्नाकाशवद्वान्तरजलाशयगतप्रतिवि-म्वाकाशवचाभेद इत्याह एतदुपहितमिति । चैतन्यप्रपञ्चयोभेदे "सर्व खिलवदं ब्रह्म" इति श्रुत्या विरोधमाशंक्य परिहरति आभ्यामिति । उ-क्तमहत्प्रपञ्चतद्विच्छन्नचैतन्याभ्यां तप्तायःपिण्डवदन्योन्यतादात्म्याध्या-सापन्नं यहस्तु श्रुतं तद्विच्छन्नं चैतन्यं सर्व खिलवदं ब्रह्मेति वाक्यस्य वाच्यं भवत्यन्योन्यतादात्म्याध्यासेन विविक्तं सहक्ष्यं भवतीत्यर्थः। अ-ध्यारोपप्रकरणमुपसंहरति एषं वस्तुनीति ॥ १८॥

ईश्वरचैतन्ये सामान्यतो महाप्रपञ्चाध्यारोपप्रकारं सप्रपञ्चमभिधाये-दानीं प्रत्यगात्मिन विशेषाध्यारोपप्रकारं दर्शियतुमुपक्रमते इदानीमित्या-दिना । अध्यारोपमेवाह इदमिति । प्रत्यक्षादिसन्निहितस्यापत्यादिधार्मण इदमिदमिति निर्देशः क्रियते । इदमिदमित्यादेवींप्सा । अतिस्थूलबु-

<sup>1.</sup> Chhâ. 3. 14. 1. 2. Not in BEFHJK.

१. °त्यादरे वीप्सा EF.

शेषत उच्यते। अतिप्राकृतस्तु "आत्मा वै नायते पुत्र" इत्यादिश्रुतेः स्वसिन्तिव पुत्रेऽपि प्रेमदर्शनात्पुत्रे पुष्टे नष्टे चाहमेव पुष्टो नष्टश्रेत्याद्यनुभवाच पुत्र आत्मेति वदति। चार्वाकस्तु "स वा एष पुरुषोऽन्तरसमय" इत्यादिश्रुतेः प्रदीप्तगृहात्स्वपुत्रं परित्यज्यापि स्वस्य निर्गन्यदर्शनात्स्यूलोऽहं कृशोऽहिमत्याद्यनुभवाच स्यूलशर्शिरमात्मेति वदति। अपरश्चार्वाकः "ते ह प्राणाः प्रजापतिमेत्य ब्र्युः" इत्यादिश्रुतेरिन्द्रियाणामभावे शरीरचलनाभावान्ताणोऽहं विधरोऽहिमत्याद्यनुभवाचेन्द्रित्याणामभावे शरीरचलनाभावान्ताणोऽहं विधरोऽहिमत्याद्यनुभवाचेन्द्रित्याणासयां इत्यादिश्रुतेः प्राणाभाव इन्द्रियादिचलना-

द्विस्तु इद्मपत्यादिकमेवाहमयं पुत्र एवाहिमत्यत्यन्तवाह्यधर्मानिविशेषेणालन्यध्यारोपयतीत्यर्थः । अत्र श्रुतिमाह आसेति । तत्र युक्तिमाह
स्विस्मित्रिवेति । यथा स्वशरीरे प्रेमदर्शनादासस्त्रभ्म एवं स्वपुत्रादिशरीरेऽपि प्रेमदर्शनादासस्त्रभ्म इत्यर्थः । अत्रानुरूपमनुभवमाच्छे पुत्र इति ।
एतद्पेक्षया विशिष्टवृद्धिरन्यः कश्चिद्धिकारीं स्वदेहमेवासानं मन्यत
इत्याह चार्वाक इति । अत्रापि श्रुतिमाह स वा इति । पुत्रादिशरीरस्थासत्वाभावे युक्तिं दर्शयन्पूर्वोक्ताधिकारिणः सकाशात्स्वस्य वैलक्षण्यं दर्शयति प्रदीप्तित । देहस्यासस्त्रेऽनुभवं च प्रमाणयति स्थूलोऽहिमिति । ततोऽप्युत्कृष्टः कोऽप्यधिकारी श्रुतियुक्तयनुभवेभ्य इन्द्रियाण्यासेति वदतीत्याह अपर इति । ततोऽप्युक्तमोऽधिकारी कश्चिच्छ्रुतिप्रमाणानुभववलात्प्राण एवासेत्याह अपर इति । ततो विशिष्टोऽधिकारी कश्चित्स्वम-

<sup>1.</sup> I cannot trace this. Râmatîrtha, with D, reads "आत्मा वै पुत्र नामासि" (Kaush. 2. 11.) 2. Tait. 2. 1. 1. 3. अपरश्रावीकस्तिवह प्राणाः ACFJK. 4. Chhâ. 5. 1. 7. 5. Tait. 2. 2. 1.

योगाद्हमश्नायावानहं पिपासावानित्याद्यनुभवाच माण आत्मेति वदति । अन्यस्तु चार्वाकः आत्मा मनोमय" इत्यादिश्रुतेर्भनिस सुन्ने प्राणादेरभा-वादहं सङ्कल्पवानहं विकल्पवानित्याद्यनुभवाच सन आसेति वदति। वौद्यस्तु ''अन्योऽनार आत्मा विज्ञा-नमय" इत्यादिश्रुतेः कर्त्तुरभावे करणस्य शत्त्र्यभावा-दहं कर्त्ताहं भोक्तेत्याचनुभवाच वृद्धिरात्मेति वदित । माभाकरतार्किको तु ''अन्योऽन्तर आत्मानन्दमय'' इ-त्यादिंश्रुतेर्बुद्ध्यादीनामज्ञाने लयदर्शनादहमज्ञोऽहर्भ-ज्ञानीत्याद्यनुभवाचाज्ञानमात्मेति वदतः । भाद्यस्तु "प्रज्ञानघन एवानन्दमय" इत्यादिश्रुतेः सुषुप्ती प्रका-शाप्रकाशसद्भावान्मामहं न जानामीत्याद्यनुभवाचा-ज्ञानोपहितं चैतन्यमात्मेति वदति । अपरो बौद्धः "अ-सदेवेदमग्र आसीत्'' इत्यादिंश्रुतेः सुषुन्नौ सर्वाभावा-दहं सुषुप्तौ नासमित्युत्थितस्य स्वाभावपरामर्शविषयानु-भवाच श्रन्यमात्मेति वदति ॥ १९॥

तानुकूलश्रुत्यादिवलान्मन एवासेत्याह अन्यस्विति । उक्तेभ्यः पश्चभ्यो विलक्षणः कश्चिद्विज्ञानवादी श्रुत्यादिभिर्विज्ञानमासेत्याह वौद्धस्विति । उक्तेभ्योऽतिरिक्तौ प्राभाकरतार्किकौ स्वमतोपयोगिश्रुत्यादिवलादज्ञानमासेति वदत इत्याह प्राभाकरेति । अज्ञानाविच्छन्नं चैतन्यमासेत्याह प्र-

<sup>1.</sup> Tait. 2. 3. 1. 2. Idem. 2. 4. 1. 3. Idem. 2. 5. 1. 4. Thus eight Mss; but अहं ज्ञानी BGH. and Râmatîrtha. 5. Mândû. 5. 6. Chhâ 6. 2. 1.

38

एतेषां पुत्रादीनामनात्मत्वमुच्यते । एतेरतिप्राकृता-दिवादिभिरुत्तेषु श्रुतियुत्त्यनुभवाभासेषु पूर्वपूर्वोक्तश्रुति-युत्वनुभवाभासानामुत्तरोत्तरश्रुतियुत्वनुभवाभासेरा-लानवाधदर्शनात्पुत्रादीनामनात्मतं सप्टमेव । किञ्च प्र-त्यगष्यूलीऽचसुरप्राणोऽमना अकर्ता चैतन्यं चिन्नात्रं सदित्यादिप्रवलश्रुतिविरोधादस्य पुत्रादिशून्यपर्यनास्य चैतन्यभास्यवेन घटादिवदनित्यवादहं विडदनुभवपावत्याच तत्तच्छ्रितयुत्तयनुभवाभासानां वा-

कश्चिच्छ्रसादिभिः शून्यमासेति वदति ज्ञानघन इति । वौद्धैकदेशी अपरो बौद्ध इति ॥ १९ ॥

अधुना पुत्रादिश्रन्यपर्यन्तानामासवप्रतिपादकश्रुत्यादेराभासवातपूर्वन पूर्वमतस्योत्तरोत्तरमतवाध्यलाच दृश्यलजडलादिहेतुकदम्बकैआनासलं प्रसिद्धमेवेति प्रतिपाद्यितुं प्रतिजानीत एतेषामिति । पुत्राद्यासलवादि-नामतिमन्दाधिकारिलात्तत्प्रतिपादितश्रुत्यादेरिप पूर्वपूर्वस्योत्तरोत्तरबाध्य-लाच पुत्रादिशून्यान्तानामनासलं प्रसिद्धमेवेति प्रतिज्ञातमेवार्थे प्रकट-यति एतैरिति । ननु पुत्रादिश्चन्यपर्यन्तानामनासले सिद्धे कस्तर्ह्यह-म्प्रत्ययविषय आसेत्याशङ्क्ष्यास्थूलादिनिषेधवाक्यजातबोधितं ं ''सैत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इत्यादिविधिवाक्यकोटिबोधितं यत्सत्यज्ञानानन्ता-ेंनन्दाद्वयं ब्रह्म तदेवाह्मालम्बनमिति प्रबलश्रुतिय<del>ुत्त</del>यनुभवैः प्रतिपा-द्यितुमाह किञ्चेति । अस्थूलादिप्रबलश्चातिवाक्यैः पुत्रादिश्र्न्यपर्य-न्तासातिरिक्तासस्वरूपप्रतिपादनात्पुत्रादीनां जडवादिहेतुभिरनासविभ-त्यर्थः । अस्मिन्नर्थे प्रबलविद्वद्नुभवं प्रमाणयति अहं ब्रह्मेति । पुत्रादि-

<sup>1.</sup> Some of the Mss. read पुत्रादीनां ग्रन्यपर्यन्तानां. 2. For the passages here referred to, see Râmatîrtha's commentary.

<sup>3.</sup> Tait. 2. 1. 1. 2. Brih. 1. 4. 10.

धितत्नादिप पुत्रादिशून्यपर्यनामिखलमनासेव । अतस्त-त्रज्ञासकं नित्यशुड्डबुड्डमुक्तसत्यस्वभावं प्रत्यक्चेतन्यमे-वासवस्विति वेदान्तविड्डदनुभवः। एवमध्यारोपः॥२०॥

श्रुत्यादीनां दोविल्यं दर्शयति तत्तदिति । यतः पुत्रादीनां जडलादिहेतु-भिरनासवमतः पुत्रादिभासकं नित्यशुद्धवादिस्वरूपमेवासवस्वित्यर्थः। नन्वदं विरुद्धं यत्पुत्रादीनामासलप्रतिपादकश्रुतीनामप्रामाण्यमस्थूलादि-श्रुतीनां प्रामाण्यमिति । न हि वेदवाक्येषु केषाश्चिद्प्रामाण्यं केषाश्चि-त्प्रामाण्यमिति वा शक्यं प्रतिपाद्यितुम्। एवं चेत्पुत्रादिश्रुतीनां प्रा-माण्यमस्थूलादिवाक्यानामप्रामाण्यमिति वैपरीलं किं न स्योद्वेदवाक्या-विशेषात् । किं केषाश्चिद्वेदान्तवाक्यानामप्रामाण्यप्रतिपाद्नार्थमिद् प्र-करणमारव्धमतः कथं निर्णय इति चेदत्रोच्यते । पुत्रादिश्रुतीनां सर्व-थैव प्रामाण्यं नास्तीति न निषिध्यते किन्लस्थूलादिप्रबलश्चतिस्मृतिन्या-यविरोधात्स्वार्थे तात्पर्याभावात्तेषां स्थूलारुन्धतीन्यायेन पूर्वपूर्विनराकर-णहारा सूक्ष्मसूक्ष्मवस्तूपदेशे तात्पर्यमित्येतावदेव प्रतिपाद्यते । तथाहि "ध्रवमरुन्धतीं च दर्शयति" इति विधिबलाहरवध्वोररुन्धतीद्शेने प्राप्ते परमसूक्ष्माया अरुन्धत्याः प्रथमकक्षायामेव प्रतिपत्तुमशक्यतात्प्र-थमं चन्द्रज्योतीरूपारुन्धतीत्युच्यते ततश्चन्द्रभिन्ना तारकारुन्धतीत्यु-च्यते ततश्चेतरतारकाभिन्ना सप्ततारकासिकारुन्धतीत्युच्यते तदनन्तर-मितरतारकाचतुष्टयभित्रा तारकात्रितयासिकेत्युच्यते ततस्तन्मध्यतारके-त्युच्यते ततस्तत्समीपवर्तिनी परमस्क्ष्मारुन्धतीत्युच्यते । न चैतावतै-तेषां पञ्चानां वाक्यानां परस्परविरुद्धार्थप्रतिपादक्लेनाप्रामाण्यं शक्यं प्रतिपाद्यितुं किन्तु प्रतिपत्तृबुद्धयनुसारेण सोपानक्रमवत्पूर्वपूर्वनिराकर-

<sup>1.</sup> So ABEFJK; °तत्त्वामिति DGHL.

২. CJ. insert ব. ২. See Notes. ২. Cf. Gobhiliya-Grihyasûtra 2. 3. 8–10; Pîraskara-Grihyasûtra 1. 8. 19; and Âs'valâyana-Grihyasûtra 1. 7. 22.

अपवादो नाम रज्ज्विवर्तस्य सर्पस्य रज्जुमात्रतवह-स्तुविवर्त्तस्यावस्तुनोऽज्ञानादेः प्रपञ्चस्य वस्तुमात्रतम् । तदुंत्तम्

'सतत्वतोऽत्यथाप्रथा विकार इत्युदीरितः। अतत्वतोऽत्यथाप्रथा विवर्त्त इत्युदीरित'' इति॥

णद्वारा सूक्ष्मारुन्धतीप्रतिपादने तात्पर्यात् । तद्वदत्राप्यत्रमयः प्राणमयो मनोमयो विज्ञानमय आनन्दमय आसा "व्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा" इति पुच्छब्रह्मपर्यवसितानां पञ्चकोशवाक्यानामपि परस्परविरुद्धार्थप्रतिपाद्कलेडिपि प्रतिपत्तृबुद्धवनुसारेण सोपानक्रमवत्पूर्वपूर्वनिराकरणद्वारा परमसूक्ष्मपुच्छब्रह्मप्रतिपादने तात्पर्यात् । तस्मात्सर्वेषां वेदवाक्यानां साक्षात्परस्परया वाद्वितीयवस्तुप्रतिपादने तात्पर्यात्प्रामाण्याविरोध इति संक्षेपः । विशेषाध्यारोपप्रकरणमुपसंहरति एवमिति ॥ २०॥

आसवस्तुनि मिण्याप्रपञ्चस्य सामान्यतो विशेषतश्चाध्यारोपप्रकारं सप्रपञ्चमिभ्यायेदानीं तद्पवाद्प्रकारं वक्तुमारभते अपवाद इति । अस- क्षोदासीने परमासवस्तुनि तद्विवर्तभूताज्ञानादिमिण्याप्रपञ्चस्य चिद्वस्तु- मात्रावशेषतयावस्थानमेवापवाद इति वक्तुं प्रथमं छोिककं दृष्टान्तमाह रज्जुविवर्त्तस्थेति । रज्जुस्वरूपापरिस्यागेन सपीकारेण भासमानस्य रज्जु- विवर्तस्थापवादो नाशो नामाधिष्ठानरज्जुमात्रतयावस्थानविद्विद्वर्तस्याज्ञा- नादिप्रपञ्चस्य नाशो नाम चिन्मात्रलेनावस्थानिमस्यर्थः । अत्र यथास्वरूपणावस्थितस्य वस्तुनोऽन्यथाभावो द्विधा भवति परिणीमभावो विवर्तभावश्चेति । तत्र परिणामभावो नाम वस्तुनो यथार्थतः स्वस्वरूपं परिन

<sup>1.</sup> I cannot trace this quotation. It is not in BDGH. The reading of L. is:—यस्तात्त्विकोऽन्यथाभावः परिणाम उदीरितः । अतात्त्विको-ऽन्यथाभावो विवर्त्तः स उदीरितः ॥

<sup>3.</sup> Tait. 2. 5. 1. 3. See Notes.

तथाहि। एतझोगायतनं चंतुर्विधसंकलस्थूलशरीरजातं भोग्यरूपानपानादिकमेतदायतनभूताभूरादिचतुदेशभुवनान्येतदायतनभूतं ब्रह्मण्डं चैतत्सर्वमेतेषां कारणरूपं पञ्चीकृतभूतमात्रं भवति। एतानि शब्दादिविषयसहितानि पञ्चीकृतानि भूतानि स्ट्रमशरीरजातं चैतत्सर्वमेतेषां कारणरूपापञ्चीकृतभूतमात्रं भवति। एतानि सच्चादिगुणसहितान्यपञ्चीकृतान्युत्पत्तिव्युक्तमेणैतत्कारणभूताज्ञानोपहितचैतन्यमात्रं भवति। एतदज्ञान

त्यज्य स्वरूपान्तरापित्तर्यथा दुग्धमेव स्वस्क्ष्णं परित्यज्य दृध्याकारेण परिणमते । विवर्तभावस्तु वस्तुनः स्वस्क्ष्पापरित्यागेन स्वरूपान्तरेण मिन्य्याप्रतीतिर्यथा रज्जुः स्वस्क्ष्पापरित्यागेन सर्पाकारेण मिथ्या प्रतिभानसते । अत्र वेदान्ते त्रह्मणि प्रपञ्चभानस्य परिणामभावो नाङ्गीकियते दुग्धादिवद्वह्मणो विकारित्यप्रसङ्गादित्यत्वादिदोषापत्तेः । विवर्तभावाङ्गीनकारे तु नायं दोषो त्रह्मणि प्रपञ्चभानस्य मिथ्यालेन विकारित्यभावात् । तर्दुक्तम् । "अधिष्ठानावशेषो हि नाशः किल्पतवस्तुन" इति । तस्मान्विद्ववर्तस्य प्रपञ्चस्य चिन्मात्रावस्थानमेवापवाद इति भावः । अस्मिन्त्रये प्रन्थान्तरसंवादं दर्शयति तदुक्तमिति । सामान्यतो दर्शितामपवाद-प्रक्रियां विक्तरेण प्रतिपाद्यितुं प्रतिजानीते तथाहीति । स्थूलसूक्ष्मकार-णप्रपञ्चानामुत्पत्तिवैपरीत्येन तत्तत्कारणरूपेणावस्थानमेवापवाद इत्याह एतद्रोगायतनमिति । एतत्स्थूलशरीरं स्वाश्रयत्रह्माण्डसहितं स्वकारणभू-तपञ्चीकृतेषु पञ्चमहाभूतेषु लीनं सत्तन्मात्रतयावतिष्ठते । तानि च पञ्चीकृतानि भूतानि शव्दादिसहकृतानि सप्तद्शावयवासकिलङ्कशरीराणि स्व-

<sup>1.</sup> चतुर्विधं HJL. 2. In all but AG. 3. आश्रय DGHL. 4. आश्रय CDGHL.

<sup>2.</sup> Sútasamhitá 4, 2. 8. See Notes.

नमज्ञानोपहितं चैतन्यं चेश्वरादिकमेतदाधारभूतानुप-हितचेतन्यरूपं तुरीयं ब्रह्ममात्रं भवति ॥ २१ ॥

आभ्यामध्यारोपापवादाभ्यां तत्त्वस्पदार्थशोधनमपि सिर्ज्ञं भवति। तथाहि। अज्ञानादिसमष्टिरेतदुपहितं स-वैज्ञावादिविशिष्टं चैनन्यमेतदनुपहितं चैतत्रयं तप्तायःपि-ण्डवदेकालेनावभासमानं तत्पदवाच्यार्थो भवति। एत-दुपाध्युपहिताधारभूतमनुपहितं चैतन्यं तत्पदलस्यार्थो भवति। अज्ञानादिव्यष्टिरेतदुपहिताल्पेज्ञावादिविशिष्ट-चैतन्यमेतदनुपहितं चेतत्रयं तप्तायःपिण्डवदेकालेनावभा-समानं त्यस्पदवाच्यार्थो भवति। एतदुपाध्युपहिताधार-

कारणेष्वपञ्चाकृतभूतेषु लीनानि भवन्ति । तान्यपञ्चाकृतानि सत्त्वादि-गुणसिहतानि स्वकारणाज्ञानोपिहतचैतन्ये लीनानि भवन्ति । तचाज्ञानं तदुपहितचैतन्यं सर्वज्ञवादिगुणविशिष्टं च स्वाधारभूतानुपहितचैतन्ये लीनं भवति । चैतन्यमेवावशिष्यत इत्यर्थः ॥ २१ ॥

फिलतमाह आभ्यामिति । तत्त्वम्पदार्थशोधनप्रकारं प्रतिजानीते त-थाहीति । अज्ञानं तद्विच्छन्नेश्वरचैतन्यं तद्गुपहितचैतन्यं चैतत्रयं तप्तायःपिण्डवद्न्योन्यतादात्म्याध्यासेनैकलेन प्रतीयमानं सत्तत्पद्वा-च्यार्थो भवतीत्पर्थः । तत्पद्छक्ष्यार्थमाह एतिद्ति । अज्ञानाविच्छन्नेश्व-रचैतन्यस्याधारभूतं यद्नुपहितचैतन्यं तत्ताभ्यां विविक्तं सद्भेद्विवक्षया तत्पद्छक्ष्यार्थो भवतीत्पर्थः । लम्पद्वाच्यार्थमाह अज्ञानादीति । व्यष्टि-भूतमज्ञानं यद्नतःकरणं तद्विच्छनं जीवचैतन्यं तद्गुपहितं चैतन्यं चेत्रेतञ्चयं तप्तायःपिण्डवत्परस्परतादात्म्याध्यासेनाभेद्विवक्षया लम्पद-वाच्यार्थो भवतीत्पर्थः । लम्पद्छक्ष्यार्थमाह एतिद्ति । अन्तःकरणोप-

<sup>1.</sup> So ABDG; the rest vary.

१. व्यप्टिम् ताज्ञानान्तः K.

भूतमनुपहितं मत्यगानन्दं तुरीयं चैतन्यं लम्पदलक्ष्यार्थो भवति ॥ २२ ॥

अथ महावाक्यायों वर्णते । इदं तत्तंमसिवाक्यं स-म्बन्धत्रयेणाखण्डार्थवोधकं भवति । सम्बन्धत्रयं नाम पद्योः सामानाधिकरण्यं पदार्थयोविशेषणविशेष्यभावः मत्यगात्मलक्षंणयोर्लस्यलक्षणभावश्चेति । तदुंकस्

"सासानाधिकरण्यं च विशेषणविशेष्यता ।

लक्ष्यलक्षणसम्बन्धः पदार्थप्रत्यगात्मनाभिति''।।
सामानाधिकरण्यसम्बन्धस्तावद्यया सोऽयं देवद्त इत्यस्मिन्वाक्ये तत्नालविशिष्टदेवद्त्तवाचकसशब्दस्येतत्नालिविशिष्टदेवद्त्तवाचकायंशब्दस्य चैकस्मिन्पण्डे तात्यहितचैतन्यर्त्रयस्थाधारभूतं यदनुपहितं प्रत्यगानन्दं तुरीयं चैतन्यं तत्पदलक्ष्यार्थो भवतीत्वर्थः॥ २२॥

पदार्थमिभधाय वाक्यार्थमाह अथेति । ननु जीवेश्वरयोः किञ्चिज्ज्ञ-त्यस्वेज्ञत्वादिविशिष्टयोरत्यन्तिवलक्षणयोस्तत्त्वमस्यादिमहावाक्यानि पर-स्परिवरुद्धार्थप्रतिपादकानि कथमखण्डेकरसं ब्रह्म प्रतिपादयन्तीत्याशङ्क्ष्य साक्षादेक्यप्रतिपादकत्वाभावेऽपि लक्षणया सम्बन्धत्रयेणाखण्डेकार्थं प्र-तिपादयन्तीत्याह इदमिति । सम्बन्धत्रयस्वरूपमाह सम्बन्धेति । पदा-र्थप्रत्यगासनां सम्बन्धत्रयसद्भावे वृद्धसम्मतिमाह तदुक्तमिति । प-द्योः सामानाधिकरण्यमुदाहरणनिष्टं कृता प्रदर्शयति सामानाधिकर-ण्येति । भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तयोः शब्दयोरेकिसमन्नर्थे प्रवृत्तिः सामानाधि-करण्यम् । तच सोऽयं देवद्त्त इति वाक्ये स इति तत्पदस्य तत्काल-

<sup>1.</sup> Chhâ. 6. 8. 7. 2. So all the Mss; but the printed editions प्रत्यगात्मपदार्थयोः 3. Naishkarmyasiddhi III. 3

१. So CKL; FJ. omit त्रय. २. CL. omit प्र.

र्यसम्बन्धः । तथा च तत्त्वमसीति वाक्येऽपि परोक्षता-दिविशिष्टचेतन्यवाचकतत्पदस्यापरोक्षतादिविशिष्टचेत-न्यवाचकत्वमपदस्य चैकस्मिश्चेतन्ये तात्पर्यसम्बन्धः । विशेषणविशेष्यभावसम्बन्धस्तु यथा तत्रेव वाक्ये सश-व्हार्थतत्वालविशिष्टदेवदत्तस्यायंशब्दार्थेतत्वालविशिष्ट-देवदत्तस्य चान्योन्यभेदव्यावर्त्तकत्या विशेषणविशेष्य-भावः । तथात्रापि वाक्ये तत्पदार्थपरोक्षतादिविशिष्ट-चैतन्यस्य तम्पदार्थापरोक्षतादिविशिष्टचेतन्यस्य चान्यो-

तदेशवैशिष्टयं प्रवृत्तिनिसित्तम् । एतत्कालैतदेशवैशिष्टयमयंशव्दस्य प्र-वृत्तिनिसित्तम् । तथा च सिन्नप्रवृत्तिनिसित्तयोः सोयंशब्द्योरेकस्मि-न्द्रेवद्त्तपिण्डे तात्पर्यसम्बन्धः सामानाधिकरण्यमित्यर्थः । उक्तमर्थे दार्ष्टीन्तिके योजयति तथा चेति । तथा च तत्त्वमसीति वाक्येऽपि परो-क्षलसर्वज्ञलाद्विशिष्टां तत्पद्प्रवृत्तिनिभित्तम् । अपरोक्षलिक्षिज्ज्ञला-दिवैशिष्टां लम्पदप्रवृत्तिनिसित्तम् । तथा च सिन्नप्रवृत्तिनिसित्तयोस्तत्त्व-म्पद्योरेकस्मिश्चेतन्ये तात्पर्यसम्बन्धः सामानाधिकरण्यमित्यर्थः । विद्यो-षणविशेष्यभावसम्बन्धस्वरूपमाह विशेषणेति । व्यावर्त्तकं विशेषणं व्या-वत्त्रये विशेष्यम् । तथा च सोऽयं देवद्त्तं इति वाक्य एवायंशब्दवाच्यो योऽसावेतत्कालैतदेशसम्बन्धविशिष्टो देवदत्तिपण्डोऽयं स इति तच्छ-ब्द्वाच्यात्तत्कालतद्देशविशिष्टदेवदत्तपिण्डाद्भिन्नो नेति यदा प्रतीयते तदा तच्छब्दार्थस्यायंशब्दवाच्यार्थनिष्टभेद्व्यावर्त्तकतया विशेषणलमयंशब्दा-र्थस्य व्यावत्त्र्येलाद्विशेष्यलम् । यदा च स इति तच्छब्द्वाच्यस्तत्कालत-देशविशिष्टो देवदत्तिपण्डः सोऽयमितीदंशब्दवाच्यादेतत्कालैतदेशसम्ब-न्धविशिष्टाद्स्माद्वेवद्त्तिपण्डान्न भिद्यत इति यदा प्रतीर्थते तदा लम्प-दार्थस्य तत्पदार्थनिष्ठभेद्व्यावर्तकलेन विशेषणलं तत्पदार्थस्य व्यावर्थ-

<sup>?.</sup> For continuation of this Sentence, See Addenda.

त्यमेदव्यावर्तकत्या विशेषणविशेष्यभावः। लक्ष्यलक्ष-णसम्बन्धस्तु यथा तत्रैव सशब्दायंशब्दयोस्तद्र्षयोवी विस्हृतकालेतकालविशिष्टत्वपरित्यागेनाविस्हृदेवहत्ते-न सह लक्ष्यलक्षणभावः। तथात्रापि वाक्ये तत्त्वम्पद-योस्तद्र्षयोवी विरुद्धपरोक्षतापरोक्षतादिविशिष्टत्वपरि-त्यागेनाविरुद्धचेतन्येन सह लक्ष्यलक्षणभावः। इयमेव भागलक्षणेलुच्यते॥ २३॥

त्वाहिशेष्यत्वम् । तथा च त्वं तद्सि तत्त्वमसीति तत्त्वमपदार्थयोः पर-स्परं सेद्व्यावर्तकत्वेन परस्परं विशेषणविशेष्यसाव इत्यर्थः । क्रसप्राप्तं लक्ष्यलक्षणभावसम्बन्धस्वरूपं निरूपियतुमाह लक्ष्येति । असाधारणधर्म-प्रतिपादकं वाक्यं लक्षणवाक्यं तत्प्रतिपाद्यमवशिष्टं वस्तु लक्ष्यम्। तथा च सोऽयं देवदत्त इत्यस्मिन्नेव वाक्ये सोयंशब्दयोस्तद्र्थयोवी विरुद्धत-त्कालतदेशविशिष्टैतत्कालैतदेशविशिष्टत्वपरिहारेणाविरुद्धदेवद्त्तत्वविशि-प्रदेवदत्तिपिण्डेन सह देवदत्तिविशिष्टदेवदत्तवाचकशब्दस्य लक्ष्यलक्षणभा-वसम्बन्ध इत्यर्थः । उक्तमर्थं दार्ष्टान्तिके योजयति तथात्रापीति । इहापि तत्त्वम्पद्योस्तद्रथयोवी विरुद्धपरोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टत्वपरित्यागेन तत्त्वमपदाभ्यां लक्ष्याविरुद्धचैतन्येन सह तत्त्वमपद्योर्लक्ष्यलक्षणभावः सम्बन्धः । अत्र तत्त्वम्पद्योस्तद्र्थयोश्च त्यक्तविरुद्धांशयोर्छक्षणत्वमख-ण्डचैतन्यस्य लक्ष्यत्वमिति भावः । ननु तत्त्वमस्यादिवाक्यानां लक्ष्य-लक्षणभावसम्बन्धपुरस्कारेण चैतन्यवोधकत्वमुक्तमन्यत्र तु शास्त्रे तेषां वाक्यानां भागलक्षणयैव चैतन्यबोधकत्वं प्रतिपाद्यते । तत्त्वमस्यादिवा-क्येषु लक्षणा भागलक्षणेत्यादिविरोधमाशङ्क्य संज्ञाभेदो न वस्तुभेद इत्याह इयमेवेति । तत्त्वमस्यादिवाक्यानां विरुद्धांशपरित्यागेनाविरुद्ध-चैतन्यमात्रवोधकत्वमेव भागळक्षणेत्युच्यत इत्यर्थः ॥ २३ ॥

२. CK. omit visarga.

असिन्वाक्ये नीलमुत्पलिमिति वाक्यवडाक्यार्थों न सङ्गच्छते । तत्र तु नीलपदार्थनीलगुणस्योत्पलपदार्थो-त्पलद्रव्यस्य च शौक्कचपटादिभेदव्यावर्त्तकतयान्योन्यवि-शेषणविशेष्यभावसंसर्गस्यान्यतरविशिष्टस्यान्यतरस्य त-दैकास्य वा वाक्यार्थावाङ्गीकारे प्रमाणान्तरविरोधा-भावात्तद्वाक्यार्थः सङ्गच्छते । अत्र तु तदर्थपरोक्षावा-दिविशिष्टचैतन्यस्य तमर्थापरोक्षतादिविशिष्टचैतन्यस्य विशेषणविशेष्यभावसंसर्ग-चान्योन्यभेदव्यावर्त्तकतया

ननु यथा नीलोत्पलमिति वाक्ये नीललविशिष्टनीलगुणस्योत्पलल-विशिष्टोत्पलद्रंव्यस्य च स्वव्यतिरिक्तशुक्वादिगुणान्तरपटादिद्रव्यान्तर-व्यावर्तकलेन विशेषणविशेष्यभावनिरूपिततद्भित्रसंसर्गस्य नीलगुणवैशि-ष्ट्रवस्य वाक्यार्थलं तथेहापि तत्त्वमस्यादिवाक्ये तत्पदार्थस्य परोक्षलादि-विशिष्टेश्वरचैतन्यस्य लम्पदार्थस्यापरोक्षलादिविशिष्टजीवचैतन्यस्य चा-न्योन्यभेद्व्यावर्तकत्या विशेषणविशेष्यभूतसर्वज्ञत्विकञ्ज्ञत्वोभयनि-रूपितसंसगों वा सर्वज्ञलादिविशिष्टस किञ्चिज्ज्ञलादिविशिष्टेन हैक्यं वाक्यार्थों भवित्याशङ्क्य दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोर्वेषम्यानेवािम-त्याह अस्मिन्नित्यादिना । अस्मिस्तत्त्वमसीतिवाक्ये नीलोत्पलमित्यादि-वाक्यवत्संसगों वा विशिष्टो वा वाक्यार्थों न सङ्गच्छत इसर्थः । नी-लोत्पलमितिवाक्यस्य संसर्गवैशिष्ट्यार्थप्रतिपाद्कलकरूपने विरोधाभावं द-र्शयति तत्र लिति । नीलोत्पलपदार्थयोगुणगुणिनोर्विशेषणविशेष्यभाव-संसर्गस्य नीलगुणविशिष्टोत्पलयोरैक्यस्य वाक्यार्थवाङ्गीकारे प्रसक्षादि-प्रमाणान्तरविरोधाभावात्तत्र तथा सङ्गच्छत इति भावः । तत्त्वमसीति-वाक्ये तु तत्त्वम्पदार्थयोः सर्वज्ञलिकिञ्जलादिविशिष्टयोः सर्वज्ञलादि-विशिष्टेश्वरचैतन्यस्य किञ्चिष्ज्ञलादिविशिष्टजीवचैतन्यस्य वा तदुभय-

१. CK. insert वा.

स्यान्यतरिवशिष्टस्यान्यतरस्य तदैक्यस्य च वाक्यार्थाला-ङ्गीकारे प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधाड्डाक्यार्थों न सङ्गच्छते। तदुंक्तं

''संसगों वा विशिष्टो वा वाक्याणों नात्र सम्मतः। अखण्डेकरसत्वेन वाक्याणों विदुषां मत'' इति ॥२४॥

अत्र गङ्गायां घोषः प्रतिवसतीतिवाक्यवज्ञहरुक्ष-णापि न सङ्गच्छते। तत्र तु गङ्गाघोषयोराधाराधेय-भावलक्षणस्य वाक्यार्थस्याशेषतो विरुद्धताडाक्यार्थमशे-षतः परित्यज्य तत्सम्बन्धितीरलक्षणाया युक्तावाज्ञहरू-

विशिष्टचेतन्यैक्यस्य वा वाक्यार्थवाङ्गीकारे प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरविरोधात्पूर्वस्माद्वेषम्यं दश्यति अत्र विति ॥ २४ ॥

तन्त्र तत्त्वमस्यादिवाक्यमखण्डार्थं कथं वोधयति जहहक्षणया वा किमजहरुक्षणयाहोस्त्रिजहद्दजहरुक्षणयेति त्रिधा विकल्पः। आद्ये दूषण-माह् अत्रेति। अत्र तत्त्वमसीतिवाक्ये जहरुक्षणा न सङ्गच्छत इत्यन्वयः। तदेव द्रीयतुं जहरुक्षणाया उदाहरणं तावदाह गङ्गायामिति । "मा-नान्तरिवरोधे तु मुख्यार्थस्यापरित्रहे । मुख्यार्थेनाविनाभूते प्रवृत्तिर्ठक्षणे-ज्यत'' इति वचनाद्रङ्गायां घोषवसनासम्भवाद्रङ्गायां घोष इति वाक्यस्य मुख्यार्थविरोधे सति मुख्यार्थं परित्यज्य छक्षणया वृत्त्या तत्सन्विन्धिनि तीरे घोषावस्थानप्रतिपादनात्तत्र जहरुक्षणाङ्गीकारो युज्यत इत्याह तत्र विति । आधाराधेयभावरुक्षणं सर्वथा परित्यज्येत्वर्थः । तत्त्वमसीति-

<sup>1.</sup> DGH. at. 2. Panchadas's. vii. 75. In the text of BK. All the commentaries give the entire text in detached portions; and, in them all, this follows the preceding portion of text without any other words intervening.

१. So FJ; but CKL. स्य. २. Vâkyavritti, 49.

क्षणा सङ्गच्छते । अत्र तु परोक्षापरोक्षचैतन्यैकतलक्ष-णस्य वाक्यार्थस्य भागमात्रे विरोधाङ्गागानारमपि प-रित्यज्यान्यलक्षणाया अयुक्तावाज्यहल्रुक्षणा न सङ्गच्छते। न च गङ्गापदं खार्थपरित्यागेन तीरपदार्थ यथा लक्ष-यति तथा तत्पदं वस्पदं वा स्वार्थपरित्यागेन त्यस्पदार्थ तत्पदार्थं वा लक्षयलतः कुतो जहल्हस्णा न सङ्गच्छत इति वाच्यस । तत्र तीरपदाश्रवणेन तदर्थाप्रतीती ल-

वाक्ये प्रांक्प्रतिज्ञातं जहस्रक्षणासम्भवमाविष्करोति अत्र लिति। तुशब्दः पूर्वस्माद्वेषम्यं द्योतयति । तत्त्वमसीतिवाक्ये परोक्षापरोक्षचैतन्यैक लल-क्षणस्य वाक्यार्थस्य विरोधाभावात्परोक्षत्वापरोक्षत्वप्रतिपाद्कत्वांशे विरो-धाचैतन्यैकले विरोधाभावाद्गङ्गाघोषादिवाक्यवत्सर्वात्मना मुख्यार्थपरि-वागासम्भवाजहह्रक्षणा न सम्भवतीत्यर्थः । तत्र हेतुमाह भागान्तर-मपीति । विरुद्धयोः परोक्षलापरोक्षलयोरेकलासम्भवेन तत्परित्यागेऽपि चैतन्यभागस्यैकले विरोधाभावात्त्यागो न युज्यत इत्यर्थः । ननु यथा गङ्गायां घोषः प्रतिवसतीति वाक्ये गङ्गापदं प्रवाहलक्षणं स्वार्थे परि-त्यच्य स्वसम्बन्धितीरपदार्थे लक्ष्यति तथा तत्त्वमसीतिवाक्ये तत्पदं स्वार्थं परोक्षलादिविशिष्टं परित्यच्य जीवचैतन्यं लक्षयलेवं लम्पद्मपि स्वार्थं किञ्चिज्ज्ञलादिविशिष्टं परित्यज्येश्वरचैतन्यं वा लक्षयतु तस्माज्जह-हक्षणैव भविल्याशङ्क्य निराकरोति न चेति । निराकरणप्रकारमेवाह तत्रेत्यादिना । अतवाक्यस्य मुख्यार्थविरोधे मुख्यार्थसम्बन्धिन्यश्रुतप-दार्थे लक्षणेति सर्वजनसिद्धम्। तथा च गङ्गायां घोष इत्यत्र श्रुतवाक्यार्थस्य गङ्गाद्योषयोराधाराधेयभावसम्बन्धस्य विरोधे सति श्रूयमाणं गङ्गापदं स्वार्थपरित्यागेन तीरपदार्थ लक्षयतीति युक्तं गङ्गापदार्थस्य तीरपदार्थ-

<sup>1.</sup> D. omits अपि and reads अपरि, and so editions; but see Notes. , 2. वाच्यार्थ° L., and editions..

स्रणया तस्रतीत्यपेक्षायामपि तच्चम्पदयोः श्रूयमाणत्नेनः तद्धमितीतो लक्षणया पुनरन्यतरपदेनान्यतरपदार्थप्र-तीत्यपेक्षाभावात् ॥ २५॥

अत्र शोणो धावतीतिवाक्यवदजहल्खणापि न सस्मवति । तत्र शोणगुणगमनलक्षणस्य वाक्यार्थस्य विस्वात्वद्परित्यागेन तदाश्रयाश्वादिलक्षणया तिहरोधपरिहारसम्भवादजहल्खणा सम्भवति । अत्र तु परोक्षतापरोक्षतादिविशिष्टचैतन्यैकतस्य वाक्यार्थस्य विस्वात्वदपरित्यागेन तत्मम्बन्धिनो यस्यकस्यचिद्र्षस्य
लक्षितनेऽपि तिहरोधपरिहारासस्भवादजहल्खणा न

प्रतीतिसापेक्षवात् । इह तु श्रूयमाणतत्त्वम्पद्योर्मुख्यतयैव तद्र्थसर्वज्ञ-विकिञ्जिक्षवादिविशिष्टप्रतीतौ सत्यामपि लक्षणया तत्पदेन लम्पदार्थ-प्रतीत्यपेक्षाभावात्त्वम्पदेन तत्पदार्थप्रतीत्यपेक्षाभावाच मुख्यार्थे सम्भवति लक्षणाया अन्याय्यलाज्ञहल्लक्षणापि न सम्भवति ॥ २५ ॥

अत्र शोण इति । अत्र तत्त्वमसीतिवाक्येऽजहह्रक्षणापि न सम्भवितित्वयः । कुत इत्यत आह तत्र शोणगुणेति । तत्र शोणो धावतीत्यादिवाक्ये शोणगुणस्य गमनासम्भवेन वाक्यस्य मुख्यार्थविरोधे सित श्रूयमाणशोणपदं स्वार्थापरित्यागेन स्वाश्रयमश्वादिकं ठक्षयतीति युक्तम् ।
अत्र तु तत्त्वमस्यादिवाक्ये तत्त्वम्पदार्थस्य परोक्षलापरोक्षलादिविशिष्टचैतन्यैकलठक्षणस्य मुख्यवाक्यार्थस्य विरुद्धलात्परोक्षलापरित्यागेन तिद्वशिष्टचैतन्यठक्षणार्थस्य ठिक्षतिलेऽपि तिद्वरोधपरिहाराभावादजहङ्क्षणा न सम्भवतीत्यर्थः । ननु तत्पदं स्वार्थं विरुद्धपरोक्षलादिधर्म परित्यच्याविरुद्धचैतन्यांशापरित्यागेन लम्पदार्थं किञ्चिष्ज्ञलादि-

<sup>1.</sup> तद्भिरोचापरिहारात् GHJL. and editions.

सम्भवत्येव। न च तत्पदं तम्पदं वा स्वार्थिवरुद्धांश-परित्यागेनांशान्तरसिहतं तम्पदार्थं तत्पदार्थं वा लक्ष-यत्ततः कथं प्रकारान्तरेण भागलक्षणाङ्गीकरणिमिति वा-च्यम्। एकेन पदेन स्वार्थाशपदार्थान्तरोभयलक्षणाया असम्भवात्पदान्तरेण तदर्थप्रतीतौ लक्षणया पुनस्तत्प्र-तीत्यपेक्षाभावाच्च॥ २६॥

तस्माद्यथा सोऽयं देवदत्त इति वाक्यं तद्थों वा त-कालेतकालविशिष्टदेवदत्तलक्षणस्य वाक्यार्थस्यांशे वि-रोधाडिकडतकालेतकालविशिष्टांशं परित्यज्याविकडं देवदत्तांशमात्रं लक्षयति तथा तत्त्यमसीतिवाक्यं तद्थों वा परोक्षवापरोक्षवादिविशिष्टचैतन्यैकत्ललक्षणस्य वा-

विशिष्टं जीवचैतन्यं लक्ष्यतु लम्पदं वा खार्थं विरुद्धापरोक्षलादिधर्मं परित्यज्याविरुद्धचैतन्यांशापरित्यागेन तत्पदार्थं सर्वज्ञलादिविशिष्टमीश्व-रचैतन्यं लक्ष्यतु किं भागलक्षणाङ्गीकारेणेत्याशङ्क्य निराकरोति न च तत्पदिमिति । एकेन तत्पदेन लम्पदेन वा खार्थाशापरित्यागेन खार्था-शपदार्थान्तरोभयलक्षणाया असम्भवादित्यर्थः । अजहहक्षणासम्भवे हे-लन्तरमाह पदान्तरेणेति । तत्पदेन लम्पदेन वा तत्तदर्थप्रतीतौ सत्यां लक्षणया पुनरन्यतरस्थान्यतरप्रतीत्यपेक्षाभावादित्यर्थः ॥ २६ ॥

अतः परिशेषात्तृतीयपक्ष एवाङ्गीकर्तव्य इत्युपसंहरति तस्मादिति । यस्मात्तत्वमस्यादिवाक्ये जहस्रभणाजहस्रभणयोरसम्भवस्तस्माज्ञहद्जह-स्रभणया विरुद्धांशं परित्यज्याविरुद्धाखण्डचैतन्यमात्रं स्रक्षयतीति यो-जना । तत्र दृष्टान्तमाह यथेति । यथा सोऽयं देवद्त्त इति वाक्ये प्रा-गुक्तजहस्रभणाजहस्रभणयोरसम्भवेन तद्र्थस्य तत्कास्तरदेशविशिष्टस्यैत-त्कास्तरदेशविशिष्टस्य देवद्त्तस्रभणवाक्यार्थस्यैकस्मिन्नंशे तत्कास्तरकारु- वयार्थस्यांशे विरोधाहिरु परोक्षलापरोक्षलविशिष्टांशं परित्यज्याविरु हमखण्डचेतन्यमात्रं लक्ष्यतीति ॥ २०॥

अधाधुनाहं ब्रह्मास्मीत्यनुभववाक्यार्थो वर्ण्यते। ए-दमाचार्येणाध्यारोपापवादपुरःसरं तत्त्वम्पदार्थी शोध-

वैशिष्टमागे विरोधदर्शनात्तत्परियागेनाविरुद्धदेवदत्तिपण्डमात्रं लक्षयतीयर्थः । "मानान्तर्विरोध" इत्युक्तन्यायेनेयर्थः । उक्तमर्थं दार्धान्तिके
योजयति तथेति । तथा तत्त्वमस्यादिवाक्यस्यापि परोक्षलापरोक्षलादिविशिष्टचैतन्येकत्वलक्षणमुख्यार्थप्रतिपादकत्वासम्भवाज्ञहद्जहङ्क्षणया विरुद्धपरोक्षलापरोक्षलादिवैशिष्टांशपरियागेनाविरुद्धाखण्डचैतन्यमात्रप्रतिपादकतं तस्येयर्थः ॥ २७ ॥

अखण्डचेतन्यप्रतिपादकस्य तत्त्वमसीतिवाक्यस्यार्थं सप्रपञ्चमिधा-येदानीं येजुर्वेदानुभववाक्यार्थों वर्ण्यत इसाह अथायुनेति । गुरुमुखान्न-वक्रवस्तत्त्वमस्यादिवाक्यश्रवणादेहाद्यहङ्कारान्तज्ञडपदार्थसकल्टद्रचिल्न-क्षणप्रस्यगासनः ग्रुद्धेन परमासना सहैकलवोधानन्तरं कश्चिद्धिकारी लच्यावसरं सर्वोपाधिविनिर्भुक्तं सिच्चदानन्दैकरसमनुभवेन जिज्ञासुराचा-योपदिष्टमहं त्रह्यास्मीति वाक्यार्थमनुस्मरन् स्वासानन्दमनुभवतीत्पर्थः । तत्प्रकारमेवाह एविमस्यादिना । एवं संक्षेपेण वक्ष्यमाणप्रकारेणा-धिकारिणश्चित्तवृत्तिरुदेतीति सम्बन्धः । कदेस्यपेक्षायामाह आचार्येणेति । आचार्येणाविषयेऽसङ्गे निष्कलचेतन्ये शश्चश्चायमानिद्ययाहङ्कारा-दिशरीरान्तिमध्यापदार्थमध्यारोपतद्पवादपुरःसरं तत्त्वम्पदार्थौ शो-धियला तत्त्वमसीतिवाक्येन जहद्जहस्रक्षणया विरुद्धांशपरिस्यागे-नाखण्डार्थचेतन्ये ज्ञाते सतीसर्थः । किविषयिणी चित्तवृत्तिरुदे-तीससत्त्वशङ्कां निवारयति अहमिति । अहं प्रस्यासा परं ब्रह्मा-स्मीत्यन्वयः । ब्रह्मानिस्यवशङ्कां निराकरोति निस्नेति । गुद्धपदेना-

<sup>1.</sup> Brih. 1. 4. 10.

१. See page 43. २ यज्वेयर Calc. edition.

थिला वाक्येनाखण्डार्थेऽवबोधितेऽधिकारिणोऽहं नित्य-शुडवुडयुत्तसयस्वभावपरमानन्दाननाडयं ब्रह्मास्मीत्य-खण्डाकाराकारिता चित्तवृत्तिरुदेति । सा तु चित्रति-विम्बसहिता सती प्रत्यगिसनं परं ब्रह्म विषयीकृत्य त-जताज्ञानमेव बाधते तदा पटकारणतन्तुदाहे पटदाह-वद्खिलकारणेऽज्ञाने बाधिते सति तत्नार्यस्याखिलस्य

विद्यादिदोषराहित्यम् । बुद्धपदेन स्वप्रकाशस्वरूपतेन जाड्यादिकं व्य-विच्छचते । मुक्तपदेन सर्वोपाधिराहित्यम्। सत्यमित्यविनाशिस्वभाव-लम् । परमानन्दपदेन वैषयिकमनुष्यानन्दादिचतुर्भुखब्रह्यानन्दपर्यन्तानां कर्मजन्यवेनं सातिशयवेन क्षयिष्णुवेन च तुच्छवात्तेभ्यो विलक्षणं नि-रतिशयानन्दस्वरूपलं प्रतिपाद्यते । अनन्तपदेन घटादिवत्परिच्छेद्रा-हित्येन देशतः कालतो वस्तुतश्चापरिच्छिन्नलं वोध्यते । अद्वयमिति ना-नालनिषेधेनैकलं बोध्यत इत्यर्थः । ननु यथा दीपप्रभादित्यमण्डलं न व्याप्नोति न च प्रयोजनमस्ति तथा नित्यग्रुद्धस्वप्रकाशमासानं जडा चित्तवृत्तिः कथं विषयीकृत्योदेति किं प्रयोजनं चेत्याशङ्क्याह सा विति । सा चित्तवृत्तिने शुद्धब्रह्मविषयिणी किन्त्वज्ञानविशिष्टप्रत्यगिसंसपरब्रह्म-विषयिणी । सा च चैतन्यप्रतिविम्बसंविष्ठता सती चैतन्यगतम्ज्ञानं निवर्तयति । तस्याश्चैतन्यावरकाज्ञाननिवृत्तिरेव प्रयोजनमित्यर्थः -नन्वधिकारिणस्तत्त्वमस्यादिवाक्यश्रवणोत्पन्नाखण्डचैतन्यवृत्त्या श्रिताज्ञाने निवारितेऽपि तत्कार्यस्य सकलचराचरप्रपञ्चस्य प्रत्यक्षतया भासमानलात्कथमद्वैतसिद्धिरित्याशङ्क्य कारणाज्ञाननारो तत्कार्यसकल-प्रपञ्चनाशादद्वैतसिद्धिरित्येतत्सदृष्टान्तमाह तदा पटकारणेति । नन्ध-ज्ञाननाशेन तत्कार्यप्रपंश्चस्य नाशोऽस्तु तथाप्यखण्डाकारवृत्तेर-निवृत्तेरद्वेतहानिरित्याशङ्क्याह तदन्तर्भूतेति । अखण्डाकारवृत्तेर्ण्य-ज्ञानतत्कायीन्तभूतत्वात्तिवृत्त्या तित्रवृत्तेनीद्वैतहानिरित्यर्थः । ननु

वाधितलात्तदन्तर्भूताखण्डाकाराकारिता चित्तवृत्तिरणि वाधिता भवति । तत्र प्रतिविध्वतं चैतन्यमणि यथा दी-पप्रभादित्यप्रभावभासनासमर्था सती तयाभिभूता भव-ति तथा खयस्प्रकाशमानप्रत्यगभिन्नपरब्रह्मावभासना-नईतया तेनाभिभूतं सत्स्वोषाधिभूताखण्डवृत्तेर्वाधित-

तथाप्यखण्डाकार्वृत्तिप्रतिविम्वितचैतन्याभांससत्त्वात्कथसद्वैतसिद्धिरि-प्रतिविस्वितसिति वृत्तिनिवृत्तौ तत्प्रतिवि-त्याशङ्क्याह तन्न विम्वावभासनासमर्थलाहुत्त्युपाधिवाधेन म्बचैतन्यसपि चैतन्यमात्रतयावशिष्यते । द्र्पणोपाधिविगसे तत्प्रति-विस्वितमुखाभासस्य विम्वभूतमुखमात्रतावशेषविद्यर्थः । अयं भावः । शोधिततत्त्वम्पदार्थस्याधिकारिणस्तद्विजृम्भितगुरुशास्त्रादिभ्यस्तत्त्वमसी-त्यूपदेशेनाहं नित्यग्रुद्रवुद्रमुक्तसत्यस्वभावपरमानन्दान्नताद्वयाखण्डब्रह्मा-स्मीति चित्तवृत्तिरुद्यमासाद्यति । तदानीमेव तस्याभिव्यक्ताखण्डचैत-न्यवलेन तत्त्वपरिपीडिताज्ञाननाशो भवति । तदानीं तत्कार्यस्य सर्वस्य नाज्ञान्भिन्यक्तिरपि स्वयमेव कतकरजोवद्दारुमथनजनिताभिवदुद्रस्थ-दुष्टजलशान्त्यर्थपीततप्तजलवच नष्टा भवति । तदानीं तद्गताभासोऽपि स्त्रोपाधिभूतवृत्तिनाशात्स्वप्रकाशासावभासनासमर्थतया दुर्पणविगमे तदु-पाधिकस्य स्वाधिष्ठानमुखमात्रलवद्धिष्ठानमात्रो भवतीति वेदान्तसि-द्धान्तरहस्यमिति । अत्र तस्यानुभवः । ''लोकाश्च भान्ति परमे मैयि मोहजन्याः स्वप्नेन्द्रजालमरुनीरसमा विचित्राः । व्युत्थानकाल इह न स्युरलं विशुद्धप्रत्यक्सुखाव्धिपरमामृतचित्तवृत्तौ ॥ मत्तः परं न खलू विखमधापि भाति मध्ये च पूर्वमपरं नरशृङ्कतुल्यम् । मायोत्थशास्त्रगु-रुवाक्यसमुत्थबोधमानुप्रभाविलसिते क गतं न जाने ॥ निरितशयसु-खाव्धिस्वप्रकाशे परेऽस्मिन्कथमिद्मविवेकादुत्थितं सक्फणीव नु गतमधुना तद्देशिको वा श्रुतिर्वा परमविमलवोधेऽभ्युत्थितेऽहं न

१. So KL; मति EFJ; C. corrupt.

त्वाद्दर्पणाभावे मुखप्रतिबिम्बस्य मुखमात्रतवद्रात्यगभि-नपरब्रह्ममात्रं भवति ॥ २६ ॥

एवं च सित ''मनसैवोनुद्रष्टव्यं'' ''यन्मनैसा न म-नुत'' इत्यनयोः श्रुत्योरिवरोधो वृत्तिव्याप्यत्वाङ्गीकारेण फलव्याप्यत्वप्रतिवेधप्रतिपादनात्। तदुँक्तं

"फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्धिर्निवारितम् । ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिते" ति ॥

जान'' इति ॥ तदेतत्सर्व मनिस निधायोपसंहरित प्रत्यगिभन्नेति ॥२८॥ ननु ''मनसैवानुद्रष्टव्यम्'' ''मैनसैवेद्माप्तव्यम्'' ''हर्देयते लम्यया बुद्ध्या सूक्ष्मदिशिभिः'' ''बुद्ध्यालोकनसाध्येऽस्मिन्वस्तुन्यस्त- मिता यदि'' ''बुद्ध्योगमुपाश्रित्य मित्ताः सततं भव'' इत्यादिश्रुति- स्मृतीनां ''यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह'' ''यन्मनसा न मनुते'' ''अन्यदेव तिद्विदिताद्यो अविदिताद्धि'' ''अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्'' ''अनाशिनोऽप्रमेयस्य'' ''यद्विज्ञातं वया विप्रतिपन्नमासना । ताभ्यामन्यत्परं विद्वि यद्वेद्यं तज्जडम्'' इत्यादिश्रु- तिस्मृतीनां च परस्परविरोधमाशङ्क्य परिहरित एवं च सतीति । एव- मुक्तप्रकारेणाज्ञातचैतन्यस्य वृत्तिव्याप्यत्यत्वाङ्गीकारेण फलव्याप्यत्वे प्रतिषद्वे सतीत्यर्थः । तदेवाह वृत्तिव्याप्यत्वेति । अन्तःकरणवृत्तिरावरण- निवृत्त्यर्थमज्ञानाविच्छन्नं चैतन्यं व्याप्रोतीत्येतद्वृत्तिव्याप्यत्वमङ्गीक्रियते ।

<sup>1.</sup> Brih. 4. 4. 19. 2. Kena 1. 5. 3. Pañchadas'i vii 90, 92. Line one is the second half of verse 90. There the reading of line three is स्वयंस्प्ररणरूपत्वात.

१. Katha. 4. 11. २. Idem. 3. 12. ३. Gîtâ. 18. 57. ४. Tait 2. 9. 1. ५. Kena 3. ६. 4. Idem. 11. ७. Gîtâ 2. 18. ८. So EFJ; but CKL. have विषयन े The Calcutta edition reads विषय यन विज्ञातमात्मना। The second line is the same in all the Mss. and the edition.

'स्वयम्प्रकाशमानवानाभास उपयुज्यत'' इति च ॥ जडपदार्थाकाराकारितचित्तवृत्तेर्विशेषोऽस्ति । तथाहि । अयं घट इति घटाकाराकारितचित्तवृत्तिरज्ञातं घटं वि-षयीकृत्य तज्ञताज्ञाननिरसनपुरःसरं स्वगतचिदाभासेन जडं घटमपि भासयति । तदुंक्तं

"वुडितत्स्विचिदाभासी डाविष व्याप्नुतो घटम् । तत्राज्ञानं धिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेदिति"॥

आवर्णभङ्गानन्तरं स्वयम्प्रकाशमानं चैतन्यं फलचैतन्यमित्युच्यते त-स्मिन्फलचैतन्ये निष्कलङ्के चित्तवृत्तिर्न व्याप्नोत्यावरणभङ्गस्य प्रागेव जातलेन प्रयोजनाभावादित्यर्थः । अस्मिन्नर्थे प्रन्थान्तरं संवाद्यति तदु-क्तमिति । वृत्तिप्रतिविस्वितचैतन्याभासस्यापि फलचैतन्यप्रकाशकत्वं नेत्यत्रापि सम्मतिमाह स्वयम्प्रकाशेति । इदानीं जडपदार्थविषयकचित्त-वृत्तेर्वह्माकारवृत्त्यपेक्षया वैलक्षण्यं द्रीयितुमाह जडपदार्थेति । अहं त्र-ह्यास्मीत्यज्ञानाविच्छन्नत्रह्याकारा वृत्तिस्तद्वावरकमज्ञानमात्रं निवर्तयित त्रह्म तु स्वप्रकाशासवात्स्वयमेव प्रकाशते । न तु वृत्तिप्रतिविम्बितचि-दाभासेन चैतन्यं प्रकाइयते तत्र तस्यासामर्थ्यात् । अयं घट इति घ-टाकाराकारितचित्तवृत्तिस्तु घटावच्छिन्नचैतन्यावरकाज्ञानं निवर्धमाना स्वप्रतिविम्वितचिदाभासेन जडं घटमपि प्रकाशयति । अतस्ततो विशे-षोऽस्तीत्यर्थः । एतदेव प्रपञ्चयितुं प्रतिजानीते तथाहीति । जडपदार्थवि-पयिणीं चित्तवृत्तिमभिनीय द्शेयति अयमिति । वृत्तिसम्बन्धात्प्राग्वट-स्याज्ञातलादज्ञातं घटं विषयीकृत्य प्रवृत्ता चित्तवृत्तिर्घटगताज्ञानं दूरी-कुर्वाणा घटमपि भासयतीत्यर्थः । अस्मिन्नर्थे वृद्धसम्मतिमाह तदुक्त-मिति । बुद्धिश्च तत्र बुद्धौ प्रतिबिन्वितचिदाभासश्च बुद्धितत्स्थचिदाभासौ द्वावेतौ बुद्धिचिदाभासौ घटं व्याप्नुतः । तत्र तयोर्भध्ये धिया वृत्त्या घ-टाज्ञानं नरयेचिदामासेन तु घटः स्फुरेदिलर्थः । अत्रानुरूपं दृष्टान्तमाह

<sup>1.</sup> Pañchadas'î. vii. 91.

यथा दीपप्रभामण्डलमन्धकारगतं घटपटादिकं विषयी-कृत्य तद्गतान्धकारनिरसनपुरःसरं स्वप्रभया तद्पि भा-सयतीति ॥ २९ ॥

एवंभूतस्वस्वरूपचैतन्यसाक्षात्वारपर्यनां अवणमनन-निद्ध्यासनसमाधःनुष्ठानस्यापेक्षितत्वात्तेऽपि प्रदृश्य-नो । अवणं नाम षड्विधलिङ्गेरशेषवेदान्तानामडितीयव-स्तुनि तात्पर्यविधारणम् । लिङ्गानि तूपक्रमोपसंहारा-स्यासापूर्वताफलार्थवादोपपत्त्याख्यानि । प्रकरणप्रति-

यथा दीपेति । यथान्धकारावस्थितं घटादिकं विषयीकृत्य प्रवर्त्तमानं दी-पप्रभामण्डलं घटावरकान्धकारनिवृत्तिद्वारा स्वप्रभया घटादिकं प्रकाश-यति तद्वदित्यर्थः ॥ २९ ॥

इयता श्रन्थजालेन प्रतिपादितस्य प्रत्यगिमन्नपरमानन्दाखण्डचैत-न्यस्य साक्षात्कारलक्षणामखण्डाकारान्तःकरणवृत्तिं प्रतिपिपादियषुस्त-त्साधनभूतश्रवणादेरवश्यानुष्ठेयतं तेषां लक्षणानि च क्रमेण दर्शयति एवम्भूतेत्यादिनाद्वैतं वस्तु भासत इत्यन्तेन । एवम्भूतस्योक्तश्रुतियुत्तय-नुभवैर्निरस्तसमस्तोपाधिप्रत्यगिमन्नपरमानन्दचिद्रूपस्य साक्षात्कारपर्यन्तं श्रवणादीन्यनुष्ठेयानीति प्रतिजानीते तेऽपीति । श्रवणादयोऽपीत्यर्थः । तत्र श्रवणस्य लक्षणमाह षष्ट्रियेति । लीनमर्थं गमयतीति लिङ्गशब्दस्य व्युत्पत्तर्विद्यासेकत्वनिश्चायकेरपक्रमोपसंहारादिषाड्विधलिङ्गैः सर्वेषां वेदा-न्तवाक्यानामद्वितीये ब्रह्मणि तात्पर्यनिश्चयः श्रवणमित्यर्थः । तानि च लिङ्गानि क्रमेणोदिशति उपक्रमेति । तथा चोक्तम् । ''उपक्रमोपसंहारा-वभ्यासोऽपूर्वता फलम् । अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णय'' इति । उपक्रमोपसंहारो तावद्दर्शयति प्रकरणप्रतिपाद्यस्येति । तदुदाहृत्य द-

१. All the Mss. read प्रतिपाद°, omitting पि॰ ३. So K. only; लिङ्ग° J; नीत° CEF. ३. Quoted in the Sarvadars'anasamgraha (Pûrṇa-prajnadars'ana) and ascribed to the Brihatsamhità. ४० तिथ CKL.

पाद्यस्य तदाद्यन्तयोरुपपादनस्पन्नमोपसंहारौ । यणा हान्दों वे पष्ठांध्याये मकरणमितपाह्यस्याहितीयव-म्तुन ''एकसेवीडितीयं'' इत्यादी ''ऐतदार्तस्यसिदं सर्वे'' इत्यती च शतिपाद्नस् । प्रकरणप्रतिपाद्यस्य वस्तुनस्त-न्त्रध्ये योनःपुर्येन प्रतिपाद्नसभ्यासः । यथा तत्रैवा-हितीयवस्त्ति सध्ये तत्त्वसतीति नवकृतः प्रतिपादनस्। मनरणमतिपाद्यस्याहितीयवस्तुनः मसाणान्तराविषयी-करणसपूर्वता । यथा तत्रैवाहितीयवस्तुनो सानानारा-विषयीकरणस्। फलं तु अकरणप्रतिपाद्यस्यासज्ञानस्य तद्नुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनस् । यथा तत्र 'आचीर्यवान्पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन र्शयित यथित । एकमेवाद्वितीयमित्युपक्रम्येतदात्म्यमिदं सर्वमिति प्रति-पादनम्पक्रमोपसंहाराविटार्थः । अभ्यासस्य छक्षणमाह् पानःपुन्येनेति । अत्रापि श्रुतिमुदाहरति यथेति । अपूर्वेवस्य उक्षणमाह प्रमाणान्तरेति । ''तं लोपैनिपदं पुरुषं पृच्छामि'' इलादिश्रुतिभिरुपनिपन्मात्रवेद्यलप्रति-पादनाद्रहाणोऽपूर्वेलिमत्यर्थः । अथवा ब्रह्मस्वप्रकाशलेन स्वव्यवहारिस्वा-तिरिक्तप्रमाणानपेक्षलाइह्याणोऽपूर्वलमित्यर्थः । क्रमप्राप्तस्य फलस्य लक्षण-माह फ्लं विति । अत्रानुरूपमुदाहरणमाह आचार्यवानित्यादि । अव-णादिसाधनानां त्रहासैकलविज्ञानं प्रयोजनं त्रह्मज्ञानस्य तु तत्प्राप्तिः फलं "ब्रह्मविद्वह्मीय भवति" ""तरित शोकमासवित्" इलादिश्रुतेरि-त्यर्थः । पञ्चमिळङ्गस्यार्थवादस्य ळक्षणमाह प्रशंसनमिति । प्रकरणप्रति-1. पष्टे प्रपानके DGH. 2. Chhâ 6. 2. 1. 3. Idem. 6. 8. 7. 4. वस्तुम: in DH. only. 5. Idem. 6. 14. 2.

२. Brih. 3. 9. 26. २. Mund. 3. 2. 9. Here the reading is ज्ञह्म -बेद. २. Chhâ. 7. 1. 3.

विसोक्षेऽण सम्पत्स्य" इत्यहितीयवस्तुज्ञानस्य तत्राप्तिः प्रयोजनं श्रूयते। प्रकरणप्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसन-सर्णवादः। यणा तत्रेव "उंत तसादेशमप्राक्ष्यो येना-श्रुतं श्रुतं स्वत्यसतं सतसविज्ञातं विज्ञातं" इत्यहितीय-वस्तुप्रशंसनस्य। प्रकरणप्रतिपाद्यार्थसाधने तत्र तत्र श्रू-यसाणा युक्तिरुपपितः। यणा तत्र "यंषा सौम्येकेन सृत्यिण्डेन सर्व सृत्सयं विज्ञातं स्याहाचारम्भणं वि-कारो नामधेयं सृत्तिकत्येव सत्यं" इत्यादावहितीयवस्तु-साधने विकारस्य वाचारम्भणमात्रते युक्तिः श्रूयते। सननं तु श्रुतस्याहितीयवस्तुनो वेदानानुगुणयुक्तिभिर-

पाद्याद्वितीयब्रह्मस्वरूपस्तावकवाक्यमर्थवाद इत्यर्थः । अत्रापि अतिमाह
''उत तमादेशं'' इत्यादि । ''येनाश्रुतं श्रुतं भवति'' इति । येन सकलप्रपञ्चाधिष्ठानब्रह्मस्वरूपश्रवणेनाश्रुतं प्रपञ्चजातमि श्रुतं भवति । येन
ब्रह्मज्ञानेनाज्ञातं सर्वे जगज्ज्ञातं भवति । येन ब्रह्मसाक्षात्कारेण साक्षात्कृतं भवति ब्रह्मणः सर्वतः सम्प्रुतोदकस्थानीयलादित्यर्थः । अविशप्राया उपपत्तर्रक्षणमाह युक्तिरिति । तामुदाहरित यथेति । मृद्विकारेषु
घटादिषु विकारनामधेययोर्वाचारम्भणमात्रलेन यथा मृत्त्वमेवावशिष्यते
नान्यत्तथा चिद्विवर्तस्य प्रपञ्चस्य गिरिनदीसमुद्रासकविकारनामधेययोर्वाचारम्भणमात्रलाचिन्मात्रमेवावशिष्यते रज्जुविवर्तस्य सर्पस्य रज्जुमात्रावशेषवदित्यर्थः । अवणनिरूपणानन्तरं तदुत्तराङ्गस्य मननस्य लक्षणमाह
मननं लिति । षड्विधलिङ्गतात्पर्यपूर्वकं श्रुतस्याद्वितीयब्रह्मणो वेदान्ताविरो-

<sup>1.</sup> HK. omit Visarga. 2. Chhâ. 6. 1. 3. 3. अपना CGL. 4. Idem. 6. 1. 4. 5. BCDGHL. insert उपपत्तिः here.

नवरतमनुचिन्तनम् । विजातीयदेहादिप्रत्ययरिहताहि-तीयवस्तुसजातीयप्रत्ययप्रवाहो निद्ध्यासनम् । समा-धिर्डिविधः सविकल्पको निर्विकल्पकश्चेति । तत्र सवि-कल्पको नाम ज्ञातृज्ञानादिविकल्पैलयानपेक्षयाहितीय-वस्तुनि तदाकाराकारितायाश्चित्तवृत्तेरवस्थानम् । तदा

धिनीभिर्युक्तिभिर्नेरन्तर्येणानुचिन्तनं मननमित्यर्थः। निद्ध्यासनलक्षण-माह विजातीयेति। विजातीयदेहादिवुद्धयन्तजडपदार्थनिराकरणेन सजा-तीचाद्वितीचवस्तुविपचकप्रत्ययप्रवाहीकरणं निद्ध्यासनमित्यर्थः। व्युत्था-निनरोधसंस्कारयोर्भिभवप्रादुर्भावे सति चित्तस्यैकायतापरिणासः स-माधिः । सं च द्विविध इत्याह सविकल्पको निर्विकल्पकश्च । तस्य छ-क्षणमाह तत्रेति । तत्र तयोः सविकरपकिनिर्वकरपकयोर्मध्ये सविक-रूपकोऽपि द्विविधः । अहं ब्रह्मास्मीति शब्दानुविद्धतयाद्वितीये वस्तुनि चित्तवृत्तेरवस्थानमित्येकः । द्वितीयस्तु ज्ञातृज्ञानज्ञेयत्रिपुटीविलयानपे-क्षयाहं त्रहास्मीति शब्दानुविद्धतयाद्वितीये वस्तुन्यविच्छेदेन चित्तवृत्ते-रवस्थानमित्यर्थः । ननु ''भक्षितेऽपि लग्जने न शान्तो व्याधिः'' इति-न्यायेनोक्तसविकल्पकसमाध्योः सकलभेदनिराकरणाय प्रवर्तनात्तयोरपि ज्ञात्रादिभेदविषयलेन नाद्वैतवस्तुमात्रभानं तत्रेत्याशङ्क्योत्तरमाह तदेति। तदा सविकल्पकसमाध्यनुभवकाले ज्ञात्रादिभेदप्रतीतावप्यद्वैतं वस्तु भा-सत एव । सुवर्णमयकुण्डलादिभाने सुवर्णभानवन्मृन्मयगजादिभाने मृ-द्रानवच गजादिभानस्य वाचारम्भणमात्रववज्ज्ञात्रादिभानस्यापि वा-चारम्भणमात्रवादद्वैतमेव वस्तु भासत इत्यर्थः । यद्वा सर्वे खल्विदं ब्रह्मैतदात्म्यमिदं सर्वेमिलादिश्रुतिबलात्सर्वमहमिति गिरिनदीसमुद्रा-सकं सर्वे जगत्स्वाभिन्नसचिदानन्दन्नहालेनानुभूय तस्य दग्धपटन्या-

<sup>1.</sup> See Notes. 2. ABDHK. insert भेद after विकल्प.

## मृन्मयगनादिभानेऽपि मृङ्गानवद्देतभानेऽप्यद्वेतं भासते। तदुक्तं

येन प्रपञ्चभानेऽप्यद्वैतं सचिदानन्दलक्षणं वस्तु भासत एवेत्यर्थः। तदुक्तं भगवता । ''वास्रदेवः सर्वसिति स महासा सुदुर्छभ'' इति । मुलकारोऽप्यस्मित्रर्थे प्रन्थान्तरसम्मति दृशयिति तदुक्तमिति । ओ-भिति यत्परं त्रहा तद्वाह् सित्यन्वयः । किं तदित्याह दृशिस्वरूप-मिति । दृशिर्दृष्टिस्तस्या रूपं दृष्टलं तद्यस्य तदृशिस्वरूपं साक्षिस्वरूपमित्यर्थः । तेंदुक्तं भगवता । "उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । परमासेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः पर " इति । पुनः किंरूपं तत् । गगनोपमम् । गगनसुपमा दृष्टान्तो यस्य तद्गनोपसं गगनवित्रर्छेपस्वरूपमित्यर्थः । तथा च भैगवद्वचनम्। "यथा संवेगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपछिप्यते । सर्वत्रावस्थितो देहे तथासा नो-पिळप्यत" इति । यद्वा गगनोपसं गगनवद्मूर्तस्वरूपिमत्यर्थः । "आ-काशशरीरं ब्रह्म<sup>11</sup> इति श्रुतेः । पुनः किंभूतम् । सकृद्विभातम् । सकृ-देकदैव विभातं सर्वदैकस्वरूपेण भासमानं चन्द्रादिप्रकाशवन्न वृद्धिसय-शीलिमित्यर्थः । पुनः किंरूपम् । अजं जन्मरहितम् । एकं निरस्तसर्वो-पाधिभेदम् । अक्षरं विनाशधर्मराहित्येन कूटस्थस्वरूपमित्यर्थः । तथा च अगवानाह । "क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यत" इति । अलेपकमसङ्गलाद्विचाद्दोषरहितमित्यर्थः । ''असङ्गो ह्ययं पुरुष'' इति श्रुतेः । सर्वगतं सर्वत्र ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु भूतेषु गतं व्याप्तम् । अ-द्वयं सजातीयविजातीयभेदराहित्येन द्वितीयरहितम् । सततं विमुँक-मिति सर्वदा कार्यकारणासकसर्वोपाधिविनिर्मुक्तलेन सततैकरूपमित्यर्थः।

<sup>1.</sup> Upades'asahasrî. 73 (x. 1.). The reading of the editions, तदुक्तमभियुक्तैः has no support from my Mss. Râmatîrtha explains तदुक्तमभिनीय which is also the reading of D.

<sup>2.</sup> Gîtâ vii. 19. z. Idem xiii. 22. z. Idem. xiii. 32. z. Tait. 1. 6. 2. ५. Gîtâ xv. 16. ६. Brih. 4. 3. 15. ७. विद्युक्त ओमिति E

''हशिखरूपं गगनोपमं परं सकृडिभातं वजमेकमस्य । अलेपकं सर्वगतं यद्हयं तदेव चाहं सततं विस्त्रमोभिति"॥

निर्विकल्पकरतु ज्ञातृज्ञानादिविकल्पंलयापेस्याहितीय-वस्तुनि तदाकाराकारितायाख्रित्तवृत्तेरिततरामेकीभावे-नावस्थानम् । तदा तु जलाकाराकारितलवणानवभा-सेन जलमात्रावभासवदिहितीयवस्त्वाकाराकारितचित्त-वृत्त्यनवभासेनाहितीयवस्तुमात्रमवभासते । ततश्चास्य सुषुप्तेश्चाभेदशङ्का न भवति । उभयत्र वृत्त्यभाने स-

तथा च भीगवते । 'वद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो से न वस्तुत''
इति । तथा चैतादृशं निरितशयानन्दं यत्परं ब्रह्म तदेवाहिमिति भावयतो निपेधप्रतियोगित्वेन तत्तदुपाधिभानात्तत्रयुक्तभेदभानेऽप्यद्वेतं भासत एवेद्यर्थः । निर्विकल्पकसमाधिखरूपमाह निर्विकल्पकिस्तित । अयं
च द्विविधः । चिरकालाभ्यस्तयदुत्तरसविकल्पकसमाध्यनुभवजनितसंस्कारसहकृतायाश्चित्तवृत्तेर्ज्ञात्रादित्रिपुटीलयपूर्वकमद्वेते वस्तुन्येकभावनासकः प्रथमः । एतिन्निविकल्पकसमाध्यभ्यासपाद्येन लुप्तसंस्कारतया
ज्ञात्रादित्रिपुटीलयपूर्वकमखण्डाकाराकारितायाश्चित्तवृत्तेर्विनापि स्वस्कूर्ति
केवलचिदानन्दासनावस्थानासको द्वितीयः । तत्र द्वितीयं पक्षमित्रेन
त्याह ज्ञातृज्ञानादीति । नन्वेवं समाधिसुषुत्योविक्षेपाभावेन वृत्त्यभानादभेदमाशङ्क्ष्य परिहरति ततस्रोति । तत्र युक्तिमाह उभयत्रेति । समा-

<sup>1.</sup> विद्यक्तः EFGHJK. but see commentary. Râmatirtha explains विद्यक्तः । 2. BCDH. insert here भेद and G. विभेदः

२. Bhâg. Purâna. 11. 11. 1. २. तदुत्तर K; पदुतर FJ.

मानेऽपि तत्सद्भावासद्भावमात्रेणानयोर्भेदोपपत्तेः॥३०॥

अस्याङ्गानि यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधार-णाध्यानसमाधयः । तत्र ''अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्याप-रिग्रहा यमाः" । ''शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणि-

धिसुषुध्योरित्यर्थः । तत्सद्भावेति । समाधावज्ञायमानवृत्तिसद्भावातसु-पुप्तौ वृत्त्यभावाच तयोर्भेदोपपत्तेरित्यर्थः ॥ ३० ॥

उक्तसमाधेः साधनापेक्षायामाह अस्याङ्गानीति । तानि च साधनानि क्रमेणोदिशति यमेति । यमाद्यष्टाङ्गानि समाधेरन्तरङ्गसाधनानीत्यर्थः । प्रथमं यमस्य लक्षणमाह तत्रेति । तेषु यमाचष्टाङ्गेषु मध्येऽहिंसाद्यः पञ्च यमा अवर्यानुष्टेया इत्यर्थः । तद्नन्तरं नियमानाह शौचेति । शौचाद्यः पञ्च नियमा इत्यर्थः । आसनं लक्षयति करेति । प्राणायाम-लक्षणमाह रेचकेति । "इडया पूरयेद्वायुं मुश्चेदक्षिणयानिलम् । याव-च्छ्वासं समासीनः कुम्भयेत्तं सुषुमणया"। यदा योगी पद्मासन उप-विक्य योगमभ्यसति तदा गुल्फाभ्यां गुद्मूलं निष्पीड्य खेचरीमुद्रासा-हाय्येन प्राणधारणया सुषुम्णामार्गेण मूलाधारात्कुण्डलिनीमुत्थाप्य स्वाधि-ष्ठानमणिपूरानाहतविशुद्धाज्ञानिर्वाणाख्यषट्चकभेदक्रमेण सहस्रदलकम-लकणिकायां विद्यमानपरमासना सह संयोज्य तत्रैव चित्तं निर्वातदीप-वद्चलं कृता स्वासानन्दरसं पिवतीत्येतत्प्राणायामफलम् । स च द्विवि-घोऽगर्भः सगर्भश्रेति । "मुञ्चेदक्षिणया वायुं मात्राहीनमनन्यधीः । पूरयेद्वामया तद्वत्कुम्भयेच सुषुम्णया। यावच्छ्वासं जितश्वासो भवेन्मा-साजितेन्द्रिय" इति प्रणवोचारराहित्येनोक्तरेचकपूरककुम्भकक्रमेण प्रा-णानिरोघोऽगर्भप्राणायामः । "रेचयेत्षोडशेनैव तहैगुण्येन पूरयेत् । कु-स्भयेच चतुःषष्ट्या प्रणवार्थमनुस्मरन्<sup>77</sup> इति वचनात्षोडशप्रणवं मनसा जपन्दक्षिणया वायुं विरेच्य द्वात्रिंशत्संख्याकं प्रणवं मनसा समुचरन्वा-

<sup>1.</sup> Yogasutra ii. 30. 2. Idem. ii. 32.

धानानि नियमाः" । करचरणादिसंस्थानविशेषलक्ष-णानि पद्येस्वस्तिकादीन्यासनानि । रेचकपूरककुम्भक-लक्षणाः प्राणनिग्रहोपायाः प्राणायासाः । इन्द्रियाणां

मया वायुमापूर्य चतुःपष्टिसंख्याकं प्रणवं मनसा जपंस्तद्र्थं चाकारो-कारमकारार्थमात्रासकसार्धत्रिवलयाकारं कुण्डलिनीरूपं चिदानन्दकन्दं च मृलादित्रहारन्त्रान्तमनुसन्द्धत्सुपुम्णया चित्तमापि तदेकप्रवणं कुर्व-न्यावच्छासं कुन्भयेत । तदुक्तमाचार्यः । ''पोडशतहिगुणचतुःषिधमा-त्राणि च तानि च क्रमशः। रेचकपूरककुम्भकभेदैखिविधः प्रभक्षना-याम'' इति प्राणायामप्रकारः । कमप्राप्तं प्रत्याहारं निरूपयति इन्द्रिया-णाभिति । श्रोत्रादीनाभिन्द्रियाणां स्वस्वविपयेभ्यः शब्दादिभ्यः सका-शात्पापाणापिष्प्रयुक्तः शर्संवातस्तद्वत्प्रसावर्तनं प्रसाहारः। नन्विन्द्र-याणां स्वस्वविषयेभ्यो निवर्तनं प्रत्याहार इत्युक्तं तन्न सम्भवति शब्दा-दिविषयाणां सुखसाधनलेन वैषयिकसुखव्यतिरिक्तनिरतिशयानन्द्स-द्भावे प्रमाणाभावाद्धैरण्यगर्भाद्यमृतभोगस्येश्वरेणापि त्युक्तमशक्यवादिति चेत्र मूढेः कर्मजडैविषयलम्पटैस्यक्तुमशक्यतेऽपि शुद्धान्तःकरणेन सं-साग्विद्यकलद्दिाना विषयद्षिद्द्यनेन तुच्छीकृतशब्दाद्विषयप्रपञ्चेन पुरुषोत्तमेन त्यक्तुं शक्यवात् । अन्यथा संसार एव लोलुप्येत । "तै-स्मान्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाहुः " "एतमेव लोकमीप्सन्तः प्रत्रा-जिनः प्रव्रजन्ति " "एतत्सर्वे भूः खाहे सप्स परिसञ्चासानमन्विच्छेत्" ''र्ट्यागेनैके अमृतवमानशुः'' भेवहाचेर्यादेव प्रव्रजेत्'' ''यर्दहरेव वि-- रजेत्तदहरेव प्रव्रजेद्वनादृहाद्वा<sup>77</sup> <sup>44</sup>सँवीन्धमीन्परित्यच्य मामेकं शरणं व्रज' "संसारमेव निःसारं दृष्ट्वा सारदिदक्षया । प्रव्रजन्यकृतोद्वाहाः परं वैराग्यमाश्रिताः। प्रत्यग्विविद्षासिद्धयै वेदानुवचनाद्यः। ब्रह्मावाध्यै

<sup>1.</sup> पद्मक all but DEK.

<sup>Nahânâr. 24. 1.
Bṛih. 4. 4. 22. (modified).
Jàbâla 6.
Mahânâr. 10. 5.
Jâbâla. 4.
Idem.
Gîtâ xviii. 66.</sup> 

खखविषयेभ्यः प्रत्याहरणं प्रत्याहारः । अहितीयवस्तु-न्यन्तरिन्द्रियधारणं धारणा । तत्राहितीयवस्तुनि वि-च्छिद्य विच्छिद्यानारिन्द्रियेवृत्तिप्रवाहो ध्यानम् । स-साधिस्तूत्तः सविकरयक एव ॥ ३१ ॥

एवमस्याङ्गिनो निर्विकल्पकस्य लयविक्षेपकषायरसा-स्वादलक्षणाश्रालारो विद्याः सम्भवन्ति । लयस्तावदस्व-

श्रुतत्यागमीष्मन्तीति श्रुतेर्वछात्'' इत्यादिश्रुतिस्मृतिभिस्तथा ''अंगनन्दो न्रहोति व्यजानात्'' ''एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति'' ''एतस्यैवानन्दः'' ''अंहिषोऽस्य परमानन्दः'' ''आँहिवानन्दः'' ''यदेषं आकाश आनन्दो न स्यात्'' ''आँनन्दाद्वयेय खित्वमानि भूतानि'' इत्यादिश्रुतिभिश्र नित्यासमुखस्य प्रतिपादितत्वाच्छव्दादिवैषयिकसुखव्यतिरिक्तिनरितश्यानन्दसद्भावे प्रमाणाभावादित्येतद्पि निरस्तं वोद्धव्यम् । सम्प्रति धारणां छक्षयित अद्वितीयेति । सर्वेषां बुद्धिसाक्षितया विद्यमानेऽद्वितीयवस्तुनि चित्तनिक्षेपणं धारणत्यर्थः । धारणापाटवाभावेन चित्तस्यैर्यान्यात् । अद्वितीयवस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्य चित्तवृत्तिप्रवाहीकरणं ध्यानिमत्याह् तत्राद्वितीयेति । समाधिरुक्त एव सविकल्पकः स्मर्तव्य इत्याह समाधिस्त्वति ॥ ३१॥

डक्तयमाद्यशङ्गसहितनिर्विकलपकसमाधिर्निर्विद्यानुष्टानिसद्धवर्थं विद्य-ज्ञानव्यतिरेकेण निवारणस्य कर्तुमशक्यलादस्य चतुरो विद्यान्दर्शयति एवमस्येति । तत्राद्यं विद्यं छक्षयति छय इति । छयो द्विविधः । चिर-कालमुक्ताष्टाङ्गसहितनिर्विकलपकसमाध्यभ्यासपाटवेनातितप्तलोहतलक्षि-प्रजलविन्दुवत्तेलरहितदीपकलिकावच प्रत्यगमित्रे परमानन्दे चित्तवृत्ते-र्छयः प्रथमः । द्वितीयस्तु मूर्च्छावस्थावदालस्येन चित्तवृत्तेर्वाद्यशब्दा-

<sup>ी.</sup> ABCEK. omit द्वतिः

 <sup>2.</sup> Tait.
 3. 6. 1. 3. Brih. 4. 3. 32. 3. Idem. 8. Cf. Tait.

 2. 5. 1. 4. Idem. 2.7.1. 5. Idem. 3. 6. 1.

ण्डवस्त्नवस्त्रस्वनेन चित्रवृत्तेरिंद्रा । अखण्डवस्त्वनव-स्तर्यनेन चित्रवृत्तेरत्यावस्त्रस्वनं विक्षेपः । स्वयविक्षेपा-भावेद्रणि चित्रवृत्ते रागादिवासनया स्तव्यीभावाद्ख-ण्डवस्त्रनवस्त्रस्वनं कषायः । अखण्डवस्त्रनवस्त्रस्वेनेना-

दिविषयप्रहानाद्रे सति प्रत्यगासस्वरूपानवभासनाहृतेः स्तव्धीभावल-क्षणनिद्राक्षे:। तत्राचमङ्गीकृत्य द्वितीयस्य विव्ववेन तत्त्यागाय तत्स्व-क्यमाह अखण्डेति । द्वितीयं विव्वमाह अखण्डेति । अखण्डवस्तुप्रहणा-यान्त्रभुंखतया प्रदृत्तायाश्चित्तवृत्तेश्चिद्नवलम्यनेन त्रस्तपश्चिवत्पुनवीह्य-विपचर्रहणाच प्रवृत्तिर्विक्षेप इत्यर्थः । तृतीयं विष्नमाह लयविक्षेपेति । रा-गाद्यस्त्रिविधा वाह्या आभ्यन्तरा वासनामात्ररूपाश्चेति । वाह्याः पुत्रा-दिविषयाः । आभ्यन्तरा मनोराज्याद्यः । संस्काररूपा वासनामयाः । तत्रानेकजन्माभ्यस्तवाह्याभ्यन्तररागाद्यनुभवजनितसंस्कारैः कलुषीकृतं चित्तं कथञ्चिच्छ्वणादिसाधनेनान्तर्भुखमपि चैतन्यप्रहणसामर्थ्यासा-वान्मध्य एव स्तन्धीभवति । यथा राजदर्शनाय स्वगृहान्निर्गत्य राजस-न्दिरं प्रविष्टस्य कस्यचित्पुरुषस्य द्वारपालनिरोधेन स्तव्धीभावसाथा प-रित्यक्तवाद्यविषयस्याखण्डवस्तुमहणाय प्रवृत्तस्योहुद्धरागादिसंस्कारैः स्त-व्यीभावाद्खण्डवस्त्रप्रहणं कषाय इत्यर्थः । चतुर्थं विव्नमाह अखण्डेति । उक्तसविकलपकसमाध्योमध्ये द्वितीयैः शब्दाननुविद्वस्त्रिपुटीविशिष्टस्त-स्मिन्य आनन्दो वाह्यशब्दादिविषयप्रपश्चभारत्यागप्रयुक्तो न तु चैतन्य-प्रयुक्तः । यथा निधिप्रहणाय प्रवृत्तस्य निधिपरिपालकभूतप्रेताद्यावृत्तस्य निधिप्राध्यभावेऽपि भूताद्यनिष्टनिवृत्तिमात्रेण कोऽपि महानानन्दो भ-वति तथा सविकल्पकसमाधावखण्डवस्वनवलम्बनेन नित्यानन्दरसास्वा-द्नाभावेऽप्यनिष्टबाह्यप्रपञ्चनिवृत्तिजन्यानन्दं सविकल्पकरूपं ब्रह्मानन्द्-

<sup>1. °</sup>लम्बनेऽपि GHL.

१. °यो CEFJL. २. So CEF. and margin of J; शब्दादः KL.

पि चित्तवृत्तेः सिवकल्पकानन्दास्वादनं रसास्वादः। स-साध्यारम्भसमये सिवकल्पकानन्दास्वादनं वा॥ ३२॥ अनेन विध्वचतुष्टयेन विरिहतं चित्तं निर्वातदीपवद-चलं सदखण्डचेतन्यमात्रमविष्ठते यदा तदा निर्विक-ल्पकः समाधिरित्युच्यते। तदुंक्तं

"लये सम्बोधयेचितं विक्षिप्तं शमयेत्पुनः। सक्षषायं विजानीयाच्छमप्राप्तं न चालयेत्॥

भ्रमेणास्वादयित तद्रसास्वादनिमत्यर्थः । लक्षणान्तरमाह समाध्यार-म्भेति । निर्विकल्पकसमाध्यारम्भकालेऽनुभूयमानसिवकल्पकानन्द्रया-गासिह्ण्युतया पुनस्तस्यैवास्वादनं रसास्वाद इत्यर्थः ॥ ३२ ॥

प्रोक्तविव्वचतुष्टयनिवृत्तेः फलमाह अनेनेति । लयादिविव्वाभावस-हितं चित्तं यदा निर्वातदीपवद्चलमखण्डचैतन्यमात्रमविष्ठिते तदा नि-र्विकल्पकसमाधिरित्यर्थः । लयादिविव्वसद्भावे तित्रवृत्तिप्रकारे च वृद्ध-सम्मतिमाह तदुक्तमिति । पूर्वोक्तनिद्रालक्षणे लये जाते सित तित्रवृ-त्त्यर्थे चित्तं सम्बोधयेचित्तगतजाड्यादिपरित्यागेन चित्तमुद्भोधयेत् । उ-क्तविक्षेपयुक्तं चित्तं यदा भवति तदा विषयवैराग्यादिना चित्तं शमये-द्विभुखतां परित्यज्यान्तर्मुखं कुर्यात् । उक्तरागादिकषायसहितं चित्तं यदा भवेत्तदा विजानीयादियं रागादिवासना बाह्यविषयप्रापिका न ब-खण्डवस्तुप्रापिकातो नेयं समीचीनेति विविच्य प्रत्यक्रप्रवणवासनायाः सकाशादियं निकृष्टातस्त्याज्येयमिति जानीयादित्यर्थः । यद्वा सम्यग्व-स्तुन्यप्राप्तं चित्तं यदा भवित तदा तिचत्तं कषायसहितं जानीयात् । तिचत्तं यावता कालेन रागादिवासनाक्षयसहितं भवित तावत्कालं त-

<sup>1.</sup> Gaudapâda's Kârikâs iii. 44, 45.

नास्ताद्येद्रसं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया अवेदिति"॥ "यर्षा दीपो निवातस्यो नेङ्गते सोपमा स्मृतेति" च ३३

दित्तं न्यस्थानाञ्च चाळयेदिति न कम्पयेत्। वासनाक्षयानन्तरं चित्तं स्वत एव प्रसक्त्रवणं भवतीत्वर्थः । नास्वाद्येदिति पूर्वोक्तं सविकरपक-रसं विषयप्रयक्षभारत्यागजन्यं नास्वाद्येन्नानुभवेन् । तत्र युक्तिमाह् निः-सङ्ग इति । यतो निःसङ्गो वैपयिकसुखदुःखादिसङ्गरहितोऽतः प्रज्ञया युक्तो भवेत्स्थरप्रज्ञो भवेदित्यर्थः । नदुक्तं भगवता । "प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्यार्थ मनोगतान् । आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदो-च्यतं रे इति । तस्माह्यादिविद्याभावविद्यिष्टिचत्तस्य चिन्मात्रतयावस्थानं निर्विकल्पकसमाधिरित्यर्थः । तत्र भगवानात् यथा दीप इति ॥

अथ निर्विकल्पकसमायां स्वगुरूपदिष्टमार्गेण यथामति किञ्चिद्वि-चार्यने । पञ्चभृमिकोपतस्य चित्तस्य भृमिकात्रयपित्यागेनावशिष्टभू-निकाद्वयं ननाधिरित्युच्यते । कास्ताः पञ्च भूमिकाः । क्षिप्तं मृदं विक्षिप्रमेकायं निरुद्धं चेति पञ्च चित्तभूमिकाः । तत्रासुरसम्पही-कशास्त्रदेहवासनासु वर्तमान क्षिप्तमित्युच्यते । निद्रातन्द्रादियस्तं चित्तं मृहमित्युच्यते । कादाचित्कध्यानयुक्तं वहिर्गमनशीलमप्युक्तक्षि-प्राद्विशिष्टतया विक्षिप्तं चित्तमित्युच्यते । तत्र क्षिप्तमूढयोः समाधितश-क्केंव नास्ति । विक्षिप्ते तु चेतिस विक्षेपान्तर्गततया दहनान्तर्गतवीजव-चित्तस्य सद्य एव विनाशात्तदापि न समाधिः । एकायतां पत्अलिः स्त्रयति ''शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकात्रता परिणाम'' इति । अस्यार्थः । शान्तोऽतीतः । उदितो वर्तमानः । प्रत्ययश्चित्तवृत्तिः । अ-तीतप्रत्ययो यं पदार्थं परिगृह्णात्युदितोऽपि तमेव चेद्रह्णीयात्तदा तावुभौ नुस्यप्रत्ययौ भवतः । तादृश एव चित्तस्य परिणाम एकायतेत्युच्यते । एकायताभिवृद्धिलक्षणं समाधिं स्रुवयति ''सर्वार्थेकायतयोः क्षयोदयौ

<sup>1.</sup> Gîtâ vi. 19.

<sup>3.</sup> Gîtâ ii. 55. 3. Yogasûtra iii. 12. 3. Idem. iii.11. There the reading is समाधिपरिणामः

चित्तस्य परिणामः समाधिः<sup>११</sup> इति । रजोगुणेन चाल्यमानं चित्तं क-मेण सर्वार्थान्पंदार्थान्परिगृह्णाति तस्य रजोगुणस्य निरोधाय क्रियमाणेन प्रयत्नविशेषेण दिने दिने योगिनः सर्वार्थता क्षीयत एकावता चोदेति तादृशश्चित्तस्य परिणामः रामाधिरित्यर्थः । अस्य समाधेरष्टाङ्गेषु यमनि-यमासनप्राणायामप्रत्याहाराः पञ्च बहिरङ्गानि हिंसादिभ्यो निषिद्धेभयो योगिनं कर्मभ्यो यमयन्ति निवर्तयन्तीत्यहिंसादयो यमाः । जन्सहेतृन् काम्यधर्मान्निवर्स मोक्षहेतौ निष्कामधर्मे नियमयन्ति शौचादयो नियमाः । यमनियमयोरनुष्ठानवैलक्षण्यं स्मैर्यते । "य-मान्सेवेत सततं न नित्यं नियमान्वधः। यमान्पतत्यकुर्वाणो नि-यमान् केवलान् भजन्" इति । बुद्धया यमनियमौ समीक्ष्य य-मबहु छेषु प्रयतेषु वुद्धिमनुसन्दधीत । आसनप्राणायामप्रतिहारा व्या-ख्याताः । ध्यानधारणासमाधित्रयं मनोविषयवार्त्सम्प्रज्ञातसमाधेरन्तरङ्गं यमादिकं तु बहिरङ्गम् । तथा च केनापि पुण्येनान्तर्ङ्गे प्रथमं छच्ये सति वहिरङ्गलाभाय नातिप्रयासः कर्तव्यः । यद्यपि पतञ्जलिना भौति-कभूततन्मात्रेन्द्रियाहङ्कारविषयाः सम्प्रज्ञातसमाधयो वहुधा प्रपश्चिता-स्तथापि तेषामन्तर्धानाकाशगमनादिसिद्धिहेतुतया मुक्तिहेतुसमाधिविरो-धिलान्नास्माभिस्तत्राद्रः कियते । तथा चोक्तं वासिष्टे । "श्रीराम उ-वाच । जीवन्मुक्तरारीराणां कथमासाविदां वर । शक्तयो नेह हरयन्त आकाशगमनादिकाः । श्रीवसिष्ठ उवाच । अनासविद्मुक्तोऽपि सिद्धि-जालानि वाञ्छति । द्रव्यमत्रक्रियाकालयुत्तयाप्रोत्येव राघव । नासज्ञ-स्यैष विषय आसज्ञो ह्यासनासद्दक् । आसनासनि सन्तुष्टो नाविद्या-मनुधावति । ये केचन जगद्भावास्तानविद्यामयान्विदुः । कथं तेषु कि-लासज्ञस्यकाविद्यो निमज्जित । द्रव्यमत्रिकयाकालयुक्तयः साधुसिद्धिदाः। परमात्मपद्रप्राप्तौ नोपकुर्वन्ति काश्चन ?? इति ॥ आत्मविषयस्तु सम्प्रज्ञा-

१. JK. omit पदार्थान् २. निषेधेभ्यः Mss. ३. Manu iv. 204. ४. CJ. read °दसम्म ° ५. Yogavâsishtha. 5. 89. 9, 12, 13, 14, 31, with modifications.

अध जीवन्मुक्तलक्षणमुच्यते। जीवनुको नाम ख-खरूपाखण्डब्रह्मज्ञानेन तद्ज्ञानवाधनद्वारा खर्बक्षपा-खण्डब्रह्मणि साक्षाकृतेऽज्ञानतत्कार्यसञ्चितकर्मसंशय-विपर्यगदीनामपि वाधितवाद्खिलवन्धरहितो ब्रह्म-निष्ठः।

नसमाधिर्वासनाक्ष्यस्य निरोधसमाधेश्च हेतुस्तस्मात्त्रांदरः कृतः । अथ पञ्चभूमिकात्त्पश्चित्तस्य निरोधस्त्रशणः समाधिर्निरूप्यते । तं च समाधि सूत्रयति "व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरिभभवप्रादुर्भावो निरोधक्षणिचता-न्वयो निरोधपरिणाम" इति । व्युत्थानसंस्काराः समाधिविरोधिनस्ते च निषिद्वहेतुना योगिप्रयत्नेन प्रतिदिनं प्रतिक्षणं चामिभूयन्ते तिष्ठरो-धिनश्च संस्काराः प्रादुर्भवन्ति । तथा सति निरोध एकैकस्मिन् क्षणे चित्तमनुगच्छति सोऽयमीददाश्चित्तस्य परिणामो भवति यदा तदासम्प्र-ज्ञातसमाधिरुच्यत इत्यर्थः ॥ ३३ ॥

एतत्समाधिद्वयं जीवन्मुक्तस्यैव सम्भवित नान्यस्येति मनिस नि-धाय प्रथमं जीवन्मुक्तस्यक्षपं प्रतिपादियतुं प्रतिजानीते अथेति । तस्य छक्षणमाह जीवन्मुक्तो नामेत्यादिना ब्रह्मनिष्ठ इत्यन्तेन । अत्राखिल-वन्धरिहतो ब्रह्मनिष्ठो जीवन्मुक्त इति तस्य छक्षणम् । जीवतः पुरुपस्य हि कर्तृत्वभोक्तृत्वसुखदुःखछक्षणोऽखिलो यश्चित्तधर्मः स क्षेत्रक्तपत्वाद्व-न्धो भवति तेन रहितः परित्यक्तवन्धनो ब्रह्मणि निष्ठा तदेकपरता यस्य स ब्रह्मनिष्ठो जीवन्मुक्त इत्यर्थः । सकलवन्धराहित्ये हेनुमाह स्वस्वक्त-पेति । गुरुश्रुतिस्वानुभवैर्वह्मासैकत्वविज्ञानेन मूलाज्ञानतत्कार्यसिश्चतक-

<sup>1.</sup> L. and Bâmatîrtha insert सवि.

१. °त्तन्ना° J, °त्तन्नाना° L. २. Yogasûtra iii. 9. The reading there is as above, with which K. agrees. All the other Mss. and the Calcutta edition, read निरोधरुक्षण° and निरोधः परिणामः ३. योगी- व्हयतेन J.

'भिद्यते हृदयग्रन्थिशिद्यद्यने सर्वसंश्याः । क्षीयने चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे''॥ इत्यादिश्रुतेः ॥ ३४॥

अयं तु व्युत्थानसमये मांसशोणितमूत्रपुरीषादिभा-जनेन शरीरेणान्ध्यमान्द्यापटुत्वादिभाजनेनेन्द्रियग्रामे-णाशनापिपासाशोकमोहादिभाजनेनानाः करणेन च पू-वेपूर्ववासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि ज्ञा-नाविरुद्धारस्थपलानि च पश्यनि वाधितत्वात्परमा-धितो न पश्यति । यथेन्द्रजालिमिति ज्ञानवांस्तदिन्द्रजालं पश्यन्ति परमार्थिसिदमिति न पश्यति । 'सचक्षुरच-स्नुरिव सक्रणोंऽक्रणे इव'' इत्यादिश्रुतेः । उत्तं च

"सुषुप्तवज्ञाग्रति यो न पश्यति इयं च पश्यनि चाइयततः।

मीदीनामिप वाधितत्वात्सर्वबन्धराहित्यमुपपद्यते । तथा च श्रुतिः मि-

नन्वेतादृशस्य जीवन्मुक्तस्य देहेन्द्रियादिभानमस्ति न वेत्याशंक्य दग्धपटन्यायेनेन्द्रजालिनिर्मतसौधसमुद्रादिवच बाधितानुवृत्त्या मिथ्या-लेन भानेऽपि परमार्थतया भानं नेत्याह अयमित्यादिना न पश्यतीत्य-न्तेन । अस्मिन्नर्थे श्रुतिमाह सचक्षुरिति । आचार्यवचनं प्रमाणयित उ-कंचेति । इह जगित स एवासिविन्नान्य इति मे निश्चय इत्यन्वयः । स क इत्यपेक्षायामाह य इति । यः कोऽपि महापुरुषो ब्रह्मासैकलसाक्षा-त्कारेण निरस्तसमस्तभेदबुद्धिः सुषुप्तावस्थायां यथा द्वैतं न पश्यति तथा

<sup>1.</sup> Mund. 2. 2. 8. Râmatîrtha reads °श्रतेश्व । 2. So HKL; the rest मोग्य. 3. °द्धान्या° D. only. 4. Upades'asâhasrî. 85 (x. 13).

# खण्डः ३५, ३६] सुवोधिनीसहितः

तथा च कुर्वेचिष निष्ठियश्च यः स आत्मविद्यात्य इतीह निश्चयं इति ॥ ३५॥ अस्य ज्ञानात्पूर्वे विद्यमानानामेवाहारविहारादीना-सनुवृह्यिच्छुभवासनानामेवानुवृह्यिभेवति शुभाशुभ-योरीदासीन्यं वा। तदुंकं

''वुडाडेतसतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि । शुनां तत्त्वहशां चैव को भेदोऽशुचिभक्षण'' इति ॥ ''व्रह्मवित्तं तथा मुक्का स आत्मक्को न चेतर'' इति॥३६॥

त्रह्म हिंदार्ह्यन जाप्रद्वस्थायामि हैतं न पश्यित तहृष्ट्या ब्रह्मन्यतिरि-क्तज्ञ पदार्थाभावात्स तथोक्तः । किञ्च कदाचिद्धात्थानदशायामाविद्यक-संस्कारले श्रेवशाद्धिशाटनादिव्यवहारेण द्वयं पश्यन्निष समाध्यभ्यास-सामर्थ्यवशाद्धयत्नेन पश्यित स च तथोक्तः । यश्च लोकसङ्ग्रहार्थं नि-त्यादिकर्माणि कुर्वन्नप्यासिन कर्तृत्वाभावनिश्चयेन निष्क्रियः कर्मरिहतो भवति कर्मफलेन न लिप्यते स जीवन्मुक्तो नात्र संशयः कर्तव्य इ-त्यर्थः ॥ ३५ ॥

नन्वस्य जीवन्मुक्तस्य योगीश्वरस्य मम पुण्यपापलेपो नास्तीत्यभिमा-नवज्ञाद्यथेष्टाचरणप्रसङ्गमाज्ञंक्य परिहरति अस्य ज्ञानादिति । अस्य पू-वोक्तजीवन्मुक्तस्य ज्ञानात्प्रागेव ज्ञान्त्यादिगुणैरशुभवासनाया निवारित-वात्संसारद्शायामप्रयत्नेनाहारादिप्रवृक्तिवक्तत्त्वज्ञानोक्तरमपि शुभानामेव

<sup>1.</sup> Naishkarmyasiddhi. iv. 62. 2. Upades'asâhasrî. 115 (xii. 13). Râmatirtha ignores this line altogether. Apart from its own context, it would be difficult to say what the true reading of the second and third words is. ABCEFKL. have यथा, and the rest तथा, A. has मुक्ता, BDG. मुक्तः, C. मुक्तो, EFHK. मुक्ता, J. मुक्तं. B. reads बहावित्तु. See Notes.

१. लेशावेशात् all but L.

### तदानीसमानिवादीनि ज्ञानसाधनान्यडेष्ट्रवादयः सङ्गणाश्चालङ्कारवद्नुवर्त्तनो । तदुक्तं

वासनानामनुवृत्तिभेवति नाशुभानामित्यर्थः। ननु शुभवासनानुवृत्तेरि प्रयोजनाभावात्कि तद्नुवृत्त्येत्यत आह शुभाशुभयोरिति । तस्माज्ञीव-न्मुक्तस्य यथेष्टाचरणप्रसङ्गो नास्तीति भावः । अस्मिन्नर्थे प्रन्थान्तरं सं-वादयति तदुक्तमिति । जीवन्मुक्तस्य ब्रह्मज्ञानिकाभिमानो नास्तीत्यत्रापि सम्मतिसाह ब्रह्मवित्त्वसिति । ननु विदुषां यथेष्टाचरणप्रसङ्गो नास्ती-त्युक्तं तद्नुपपन्नं ''ने मातृवधेन न पितृवधेन'' ''यस्य नाहंकृतो भावो वुद्धिर्यस्य न लिप्यते । हलापि स इमाँ होकान्न हन्ति न निवध्यते" (वर्ह-यमेधशतसहस्राण्यथ कुरुते ब्रह्मघातलक्षाणि । परमार्थवित्र पुण्यैनी च पापैर्लिप्यते मनुजः 17 (अश्वमेधसहस्राणि ब्रह्महत्याशतानि च । कुर्व-न्नपि न लिप्येत यद्येकलं प्रपश्यति" "सभयाद्भयं प्राप्तस्तद्र्थं यतते च यः। स पुनः सभयं गन्तुं स्वतन्त्रश्चेन्न हीच्छति " "आरव्धकर्मना-नालाद्वुद्धानामन्यथान्यथा। वर्तनं तेन शास्त्रार्थे विभ्रान्तव्यं न पण्डितैः" इत्यादिश्रुतिस्मृत्यभियुक्तवाक्यैर्विदुषां यथेष्टाचरणलाङ्गीकारादिति चेत्सत्यं तेषां वचनानां विद्वत्स्तुतिपरलेन तत्कर्तव्यमित्यत्र तात्पर्याभावात्। तद्-क्तभाचार्यैः । ''अधर्माज्ञायतेऽज्ञानं यथेष्टाचरणं ततः । धर्मकार्ये कथं तत्स्याद्यत्र धर्मो विनश्यति" इति ॥ ३६ ॥

नन्वेवं ''अमानिलमद्मिभलमहिंसा क्षान्तिराजवं'' इत्यादिस्मृत्यु-क्तसाधनस्य ''अद्वेष्टा सर्वभूतानां'' इत्यादिवचनैः प्रतिपाद्यमानाद्वेषृता-दिगुणसमूहस्य विदुषां सम्पाद्यमानत्रश्रवणात्तेन सह विरोधमाशङ्क्यामा-

<sup>1.</sup> Naishkarmyasiddhi iv. 69.

१. न CFJ. २. Kaush. 3. 1. ३. Gîtâ xviii. 17. ४. Paramarthasara, 78. 4. Upades'asâhasrí. 640 (xviii. 228.) E. Pañchadas'î. vi. 287. ७. Naishkarmyasiddhi iv. 63. The reading there is धर्मी इधि नेष्यते. ८. Gîtâ xiii. 7. ९. Idem. xii. 13.

''डत्यदात्माववोधस्य हाहेष्ट्रवादयो गुणाः । अयत्मतो भवन्यस्य न तु साधनरूपिण'' इति ॥३०॥ किंवहुनायं देहयात्रामात्रार्थिमच्छानिच्छापरेच्छा-

निवादिसम्पादनस्य च विविदिपासच्यासविषयताद्विद्यां तु रुक्षणलेना-रुद्धान्वदनुवर्तनात्र विरोध इत्याह तदानीमिति । जीवन्मुक्तावस्थायामि-त्ययः । अस्मिन्नर्थे वार्तिकसम्मितिमाह तदुक्तमिति । अस्य विद्वत्सच्या-सिनो जीवन्मुक्तस्याहेष्ट्रत्वाद्यो गुणा अप्रयत्नेन स्वत एव भवन्ति न तु सायनक्षिणस्तं प्रति ते सायनक्ष्पा न भवन्ति । तत्र हेतुमाह उ-त्यन्नेति । यत उत्पन्न आत्माववोधो ब्रह्मासैकत्वनिश्चयक्षपस्ततस्तस्य ते गुणा रुक्षणत्नेनव भवन्तीत्यन्वयः ॥ ३७॥

इयता प्रवन्धेन प्रतिपादितेऽस्मिन्वेदान्तसाराख्ये प्रन्थे श्रीमत्परमगुन्तपरमहंसपरित्राजकाचार्यसदानन्द्योगीन्द्रेण महापुरुपेणाथ वेदान्तो
नामेद्यारम्य साधनचतुष्ट्यसम्पन्नस्य प्रमातुरिधकारिणो मूलाज्ञानिवृत्तिपरमानन्दप्राप्तिसिद्धयेप्रतीयमानाविद्यकसकलप्रपञ्चजातस्यत्रहाण्यध्यारोपापवादपुरःसरं सविस्तरं निष्प्रपञ्चलं प्रतिपाद्य तत्साधनं च श्रवणादिकं सप्रपञ्चमभिधाय तस्येवाधिकारिणस्तत्त्वमस्यादिवाक्यश्रवणानन्तरं
त्रह्यासेकत्वसाक्षात्कारेण निरस्तसमस्तभेदवुद्धेर्जीवन्मुक्तलं प्रदर्शितम् ।
एतावतेव कार्यसिद्धेः किं वहुलेखेनेति मनसि निधाय सम्प्रत्यस्येव जीवन्मुक्तस्य स्वप्रकाशासानन्दानुभवेकनिष्टस्य भेदप्रतीत्यभावेऽप्यविद्यालेश्वशास्प्रत्यं कर्म भुक्षानो भिक्षाटनादिदेह्यात्रामात्रकियाविशिष्टो त्रह्याभूत एवावतिष्टत इत्युपसंहरति किं वहुनेत्यादिना । प्रार्व्यं त्रिविधम् । स्वेच्छाकृतं भिक्षाटनादि । समाध्यवस्थायां शिष्यादिभिर्दीयमानमन्नादिकं परेच्छाकृतम् । समाध्यवस्थायां व्युत्थानद्शायां वाकाशफलपातवद्कस्माज्ञायमानं पाषाणपतनकण्टकवेधादिकमनिच्छाकृतम् । स
चायं जीवन्मुक्तः प्रोक्तिविधप्रार्व्धप्रापितं सुखदुःखमनुभवन्युद्ध्यादि-

१. मति CEFJL; मतिबोधेन K. २. कियावशिष्टः CFJK.

प्रापितानि सुखदुःखलक्षणान्यारस्रफलान्यनुभवननः-करणाभासादीनामवभासकः संस्तद्वसाने प्रत्यगान-न्दपरब्रह्मणि प्राणे लीने सत्यज्ञानतत्कार्यसंस्काराणा-मपि विनाशात्परमकैवत्यमानन्दैकरसमखिलभेदप्रति-

साक्षितया सर्वावभासकः सन्भोगेनारव्धकर्मक्षये सति प्रत्यगभिन्नपरमा-सनि प्राणादिलयानन्तरं प्रनष्टाविद्यकसंसारः कृतकृतः सन् गलितसकल-भेदप्रतिभासो ब्रह्मैवावतिष्ठत इति सकलवेदरहस्यतात्पर्यमित्यर्थः । अयं जीवन्मुक्तो बुद्ध्याद्यपाधिविलये सति घटाद्यपाधिविनिर्मुक्ताकाशवन्मुक्त इत्युपचारव्यवहारभाग्भवति बद्धलस्याप्यवास्तवलात् । तदुक्तमाचार्थैः । ''न निरोधो न चोत्पत्तिन बन्धो न च साधकः। न मुमुक्षुने वा मुक्त इ-सेषा परमार्थता<sup>11</sup>। अस्य जीवन्मुक्तस्योपाधिविगमसमये प्राणाख्यं छि-ङ्गरारीरमतितप्तलोहिक्षप्तनीरविन्दुवत्प्रत्यगभिन्नपरमानन्दे लीनवात्स्थूल-शरीरं नोत्तिष्टतीति । अत्र श्रुतिमाह न तस्येति । अयं जीवन्मुक्तो जी-वन्नेव दृश्यसानाद्रागद्वेषादिवन्धनाद्विशेषेण मुक्तः सन् वर्तमानदेहपाते सति भाविदेहबन्धाद्विरोषेण मुच्यत इत्यत्रापि श्रुतिमाह विमुक्तश्चेति । वृहदार्णयकेऽपि । "यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । अथ मर्खोऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्रुत' इति । वाँसिष्टेऽपि । ''जी-वन्मुक्तपदं त्यक्वा खदेहे कालसात्कृते । भवत्यदेहमुक्तवं पवनोऽस्प-न्दतासिव'' इति । ''असङ्गो ह्ययं पुरुषः'' ''आकारीवत्सर्वगतश्च निलः'' ''अस्ताविरं शुद्धमपापविद्धं'' इलादिश्रुला प्रलगासनो नि-त्यल्परिपूर्णलकूटस्थलश्रवणादुत्पत्त्याप्तिविकृतिसंस्कारचतुर्विधिकयाफल-

R. Gaudapâda ii. 32. 2. Brih. 4. 4. 7. 3. Yogavasishtha 3. 9. 14 (modified). 8. Brih. 4. 3. 15. 4. In the Bhashya on Chhândogya 6. 3. 2, this is ascribed to the Kâthaka. It is not in the Kathopanishad, however, or in Tait. Brah. iii. 10-12, which Bhâskaramis'ra calls Kâthaka (See Burnell's Tanjore Catalogue, p. 7b.). I have not had access to a Ms. of the Samhitâ.  $\xi$ . Is'â. 8.

भासरिहतमखण्डब्रह्मावतिष्ठते। ''ने तस्य प्राणा उत्का-मिन्त'' ''अत्रेव समवलीयन्ते'' ''विमुक्तश्च विमुंच्यत'' इत्यादिश्रुतेः॥ ३६॥

विस्रक्षणलेन विद्यया नित्यनिष्ट्ताविद्यानिष्ट्तिमात्रेण प्राप्त एवासा पुनः प्राप्त इत्युपर्चयंत । अधिष्टानस्य गमनाभावेऽध्यस्तस्य लोकान्तर्गमनायो-गान्न सालांक्यादिमुक्तिसम्भवः । नन्वप्राप्तस्य कियासाध्यस्य वस्तुनो विद्यमानानर्थनिदृत्तेश्च पुरुषार्थेतं दृष्टमत्र तद्भावात्कथं पुरुषार्थेतमिति चेत्र तरोरेव पुरुषार्थवमिति नियमाभावात्स्वद्यायामारोपितरक्षसो विस्मृतकण्टगतचामीकरस्य भ्रान्तपुरुषस्याप्तवाक्येन तयोर्निवृत्त्यात्यो-र्पि पुरुषार्थेवदृष्टेः । अत्र सङ्ग्रहः। "आसाज्ञानमलं निरस्तममलं प्राप्तं च तत्त्वं परं कण्ठस्थाभरणादिवद्भमवशाच्छायापिशाची यथा । आप्तो-त्त्वाप्तिनिवृत्तिवच्छ्र्रितिशिरोवाक्याद्भुरोक्तिथताद्भृत्तव्वान्तिनिरासतः पर-सुखं प्राप्तं तयोरुच्यत<sup>11</sup> इति । न च मुक्तानामपि वसिष्टमीप्मप्रभू-तीनामपरोक्षज्ञानिनां पुनर्देहान्तरश्रवणात्केवलज्ञानोत्पत्तिसमय एवाल्प-ज्ञानामस्माकं मुक्तिभेवतीति कथं विश्वसिमोऽतो ज्ञानव्यतिरिक्तम-प्युपायान्तरं किञ्चित्कर्तव्यमिति वाच्यं शास्त्रप्रामाण्यादेव तदुपपत्तेः। "वहा वेद बहीव भवति" "तरित शोकमासवित्" इतादिश्रुतिभि-र्ज्ञानोत्पत्तिसमयमेव मुक्तिप्रतिपादनात् । तर्दुक्तं शेषेण । "तीर्थे श्वप-चगृहे वा नष्टस्मृतिरिप परित्यजन्देहम्। ज्ञानसमकाले मुक्तः कैवल्यं याति हतशोक" इति । वसिष्ठादीनां लाधिकारिकपुरुषलेन यावदिधकारं प्रा-रव्धवेगप्रयुक्तशापादिना स्वीकृतावान्तरदेहपातेऽपि तदेहभाविभोगस्य निवारियतुमशक्यलात्प्रारव्यस्य विना भोगेन क्षयानुपपत्तेः । "यावदै-धिकारमवस्थितिरधिकारिणां" इति भगवद्यासैर्विशेषितलात् । अस्म-

<sup>1.</sup> Bṛih. 4. 4. 6. 2. Idem. 3. 2. 11. There, however, the reading is समवनीयन्ते. 3. Kaṭha 5. 1.

R. Paramarthasára, 82. R. Brahmasútra 3. 3. 32.

# इति श्रीमत्परसहंसपरिवाजकाचार्यसदा-नन्दविरचितो वेदानासारः समाप्तः॥

दादीनां च प्रारच्यकर्मणोऽनेकदेहारम्भकत्वसम्भवेऽिप चरमदेहं विना-परोक्षज्ञानोत्पत्तेरसम्भवात् । वामदेवे तथा दृष्टलात् । अन्यथा गर्भ-स्थस्य श्रवणाद्यभावेन ज्ञानोत्पत्त्यनुपपत्तेः । ननु ज्ञानिनामिष स्वप्नाव-स्थायां देहान्तरस्वीकारान्मुक्तानामिष पुनर्देहान्तरस्वीकारः किं न स्था-दिति चेन्न कण्ठे स्वप्नं समाविद्यदित्यादिवाक्येषु कण्ठान्निर्गमनाभावश्न-वणात् । देहान्तरप्राप्तेस्तु तदन्तरप्रतिपत्तावित्यत्र देहान्निर्गमनश्रवणाद्वेप-म्यम् । तदुक्तं स्कान्दे । "यस्मिन्देहे दृढं ज्ञानमपरोक्षं विजायते । त-देहपातपर्यन्तमेव संसारदर्शनम् । पुरापि नास्ति संसारदर्शनं परमार्थतः । कथं तद्दर्शनं देहविनाशाद्ध्वमुच्यते । तस्माद्रह्यास्मविज्ञानं दृढं चरम-विग्रहे । जायते मुक्तिदं ज्ञानं प्रसादादेव मुच्यतं" इति । तस्मात्सृष्टृकं विमुक्तश्च विमुच्यत इति ॥ ३८ ॥

नित्यग्रद्धपरिपूर्णमद्वयं सिच्चासकमखण्डमक्षरम् ।
सर्वदासुखमवोधतत्कृतैर्विर्जितं सदहमस्मि तत्परम् ॥
गोवर्द्धनप्रेरणया विमुक्तक्षेत्रे पवित्रे नरसिंहयोगी ।
वेदान्तसारस्य चकार टीकां सुवोधिनीं विश्वपतेः पुरस्तात् ।
जाते पश्चशताधिके दशशते संवत्सराणां पुनः
सञ्जाते दशवत्सरे प्रभुवरश्रीशालिवाहे शके ।
प्राप्ते दुर्मुखवत्सरे ग्रुभग्रुचौ मासेऽनुमत्यां तिथौ
प्राप्ते भागववासरे नरहरिष्टीकां चकारोज्ज्वलाम् ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमत्कृष्णानन्दभगवत्पूज्यपाद-शिष्यनृसिंहसरस्वतीकृता सुबोधिन्याख्या वेदान्तसारटीका समाप्ता॥

२. Ait. Up. 4. 5. २. So L; CFJK. स्वभे ३. तदनन्तर J; तदनन्तरं KL.

रामतीथीवरचिता विद्रन्मनोरजनीनामा वेदान्तसारटीका।

# विद्वन्मनोरञ्जनी

ॐतकलब्रह्मविद्यासम्प्रदायप्रवर्तकाचायंभ्यो नमः॥

सत्यं ज्ञानमनन्तं परिपृणीनन्द्वित्रहं रामम् । प्रत्यञ्चमनृतिविश्वसृष्टिस्थित्यप्ययं वन्दे ॥ १ ॥ वाणीकायमनोभिः श्रीगुरुविद्यागुरूत्रमस्कृत्य । वेदान्तसार्टीकां कुवें श्रद्धावद्याद्यथावृद्धि ॥ २ ॥

चिकार्षितस्य प्रनथस्यावित्रपरिसमाप्तिप्रचयगमनिश्चिष्यारपिपालनफलं विशिष्टिशिष्टाचारानुमितस्मृतिपरिकिष्पतश्चित्वोधितकर्तृत्यताकं
स्वाभिमतदेवतातत्त्वानुसन्धानात्मकं मङ्गलमाचरत्यखण्डेत्यादिग्रोकेन ।
आलानमाश्रय इत्यन्वयः । यद्यपि प्रनथकरणादिकार्यारम्भे गणेशसरस्वत्यादिदेवताभेदं विन्नविद्यातिवद्यास्मूर्तिप्रद्लेन प्रसिद्धमनुसन्धानं कुर्वनित शिष्टास्त्रथापि ''एप उ ह्येव सर्वे देवा'' इति श्रुतेरात्मन एव सर्वदेवतात्मकत्वावगमादात्मानुसन्धाने सित सर्वदेवतानुसन्धानं सम्भवतीति
मन्यते प्रनथकारः । आलानं विशुद्धचिद्रूपं लम्पद्छक्ष्यं तुरीयमाश्रये
शास्त्राचार्यप्रसादाभिव्यक्तमनुसन्द्धे । अस्यात्मत्तत्त्यद्छक्ष्यपरमालानन्यतं वाक्यार्थं कथिततुं तत्पदार्थं शोधयति अस्यण्डसिद्धानन्दं
इति । ''आनन्दाद्यः प्रधानस्य'' इतिन्यायेन ''सत्यं ज्ञानमनन्तं
प्रद्या'' 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्य'' इति श्रुत्योः परस्परैकवाक्यतामभिप्रेत्याखण्डेत्यादिभिरानन्दपदस्य समासः । अखण्डशब्दोऽनन्तपदपर्यायः ।
स चाविद्याध्यस्तदेशकालवस्तुभ्यः परमात्मनः परिच्छेदं व्यावर्तयत्रेव
नव्यपद्योगात् । तदुक्तम् ।

"तत्रानन्तोऽन्तवद्वस्तुव्यावृत्त्यैव विशेषणम्" इति ।

 <sup>8.</sup> Bṛih. 1. 4. 6.
 3. Brahmasûtra 3. 3. 11.
 4. Tait. 2. 1. 1.
 3. Bṛih. 3. 9. 28.
 4. Sures'vara's Taittirîyavârtika ii. 78.

υê

इतराणि तु पदानि स्वार्थापरित्यागेनैव स्वविरोध्यर्थव्यावृत्तं ब्रह्म लक्षयन्ति । तदुक्तम् ।

"स्वार्थापणप्रणाड्या च परिशिष्टौ विशेषणम्" इति ।

परिशिष्टौ सत्यज्ञानशब्दावित्यर्थः । अखण्डमपि तद्नृतं शून्यं वा स्यादित्यत आह स्तत् इति । सद्नृतश्रून्यव्यावृत्तं वाधाभावोपलक्षित-स्वरूपसत्तासकमिति यावत् । ब्रह्मणोऽप्यनृतत्वे निरधिष्टानारोपप्रस-ङ्गात् । श्रून्यस्य ससाक्षिकत्वे तु सर्वश्रून्यवादानुपपत्तेरसाक्षिकंत्वे तद-सिद्धेः स्वप्रकाशले च ब्रह्मण एव नामान्तरलापत्तेने ब्रह्मानृतं शून्यं वेत्यर्थः । अखण्डं सद्पि तत्तमोवज्जडं किं न स्यादित्यत आह चित इति । चिज्ज्ञानं ज्ञप्तिरिति पर्यायः । श्रुतौ ज्ञानं ब्रह्मेति सामानाधिकर-ण्याद्भुणले तस्य तदनुपपत्तेः । न च शुक्को घट इतिवत्ततस्यादिति वाच्यं निर्धर्मकलप्रतिपादकास्थूँलादिश्रुतिविरोधात् । किञ्च ज्ञानस्य नित्यले ऽम्युष्णवत्सवितृप्रकाशवच ब्रह्मस्वभावानतिरेकात् । अनागमापायिध-मेस्य धर्मिणः परमार्थतो भिन्नले प्रमाणाभावात् । अनित्यले ज्ञानानव-स्थाप्रसङ्गात् । कार्यस्य सतो ज्ञानस्यापि कार्यान्तरवत्स्वोपादानगोचरा-परोक्षज्ञानजन्यलात् । ज्ञानोपादानब्रह्मगोचरस्यापि ज्ञानस्य कार्यले त-स्यापि पूर्वसमानयोगक्षेमतया कथं नानवस्था । अजन्यत्वे प्रथमे कः प्रद्वेषः । तथा च सिद्धा ब्रह्मणो ज्ञानस्वभावतैतेन जीवासनोऽपि ज्ञान-्स्वभावता व्याख्याता वेदितव्या । स्वप्रकाशं चैतद्वह्रह्मेष्टव्यमप्रकाशजङ-विलक्षणविनिर्देशसामध्यीत् । तदेव ''डॅयोतिषां ज्योतिः'' ''तस्य भासा सर्वमिदं विभाति" इत्यादिश्रुतेः । नन्वेवमखण्डसिच्चदूपमपि ब्रह्म न प्रेक्षावत्प्रेप्सागोचरं सुखदुःखाभावतत्साधनानामन्यतमवाभावात् । न तावत्स्वसुखदुःखाभावसाधनं ब्रह्म स्वस्मिन्तसुखदुःखयोर्नित्यनिवृत्तलात् "अशैरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशत" इति श्रुतेः । नाप्यन्यगत-

<sup>₹.</sup> Taittirîyavârtika ii. 79. ₹. Tait. 2. 1. 1. ₹. Brih. 3. 8. 8.

v. Brih. 4. 4. 16. ५. Katha 5. 15. ६. MNR. omit प्रेक्षावत्

७. Chhâ. S. 12. 1. ८. P. wrongly reads and translates अनागत°.

सुखादिसाधनं त्रहा। अन्येषां दृष्टादृष्टसुखदुः खप्राप्तिपरिहारयोळींकि-कवैदिकसाधनेभ्य एव सिद्धेः । तस्मात्र सुखादिसाधनं ब्रह्म । नापि दुःखाभावरूपं भावालस्वभावताविरोधात् । नापि सुखालकं तथाले प्रमाणाभावादियत आह आनन्दं इति । आनन्दं सुखरूपम् । न च त्रह्मण आनर्न्दासले प्रमाणाभावः ''विद्वानमानन्दं त्रह्म'' 'आनैन्दो त्र-होति व्यजानात्" "आर्नेन्द्रूपममृतं यद्विभाति" "को होवान्यात्कः प्राण्याचदेष आकाश आनन्दो न खात्" इलादिश्रुतेः प्रमाणलात् । न चानन्दत्रहाणोर्धमेधर्मिताशङ्काप्यवकाशं लभते श्रुतिस्वारस्यभङ्गप्रसङ्गात्। न च ब्रह्मण ईश्वरस्य सुखिलं परेरपीष्यतेऽत आनन्दो विद्यतेऽस्मि-त्रित्यानन्दं त्रहोति परेषां श्रुतिच्याख्यानसुपहासास्पद्मेव । न च त्रहा-ण्यानन्द्शव्दो दुःखाभावपरः ''आँनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्'' इति भा-वरूपब्रह्मसामानाधिकरण्यनिर्देशिवरोधात् । न च प्रियास्पर्शिलर्श्रुतिवि-रोधस्तस्याः श्रुतेर्वेषयिकप्रीतिनिषेधपरत्नादिति भावः । यद्यप्यासपद्मेवेह शेषिपदं तथापि अ्त्युपरोधात्पदार्थशोधनार्थतया च ब्रह्मपद्मध्याहृत्य विशेष्यं वोद्धव्यम् । एवं सत्यखण्डं सिचदानन्दं ब्रह्मासानमाश्रय इति त्रह्यात्मपद्योः सामानाधिकरण्येन तत्त्वम्पदार्थयोरैक्यवाक्यार्थोऽत्रह्यत-पारोक्ष्यनिवृत्त्या परिपूर्णतया निरूपितः स्यान्नान्यथा। एतेषां च पदानां ब्रह्मपदेन प्रत्येकं प्रथममन्वितानां पश्चात्सामानाधिकरण्येन परस्परमपि सम्बन्धसिद्धिः । "अर्रुणया पिङ्गाक्ष्या गवैकहायन्या सोमं क्रीणाति" इत्यत्र ऋयवाचिपदान्वितानामरुणादिपदानामिव परस्परान्वयः । न चै-कार्थवे सत्यादिपदानां पर्यायतापत्तिरयौगपद्यं चेति वाच्यं प्रवृत्तिनिमि-त्तभेदाब्यावर्र्यभेदाचोक्तदोषानवतारात् । एवमन्योऽपि वाक्यविचारो-पयोगी न्याय ऊहनीयो विस्तरभयान्नेह लिख्यते। एवं विधिमुखेन परि-

र. आनन्दत्वे MP. २. Brih. 3. 9. 28. ३. Tait. 3. 6. 1. ४. Mund. 2. 2. 7. ५. Tait. 2. 7. 1. ६. त्वदन्यताभ्रिकेरित्यर्थः । सुखिन्त्वाङ्गीकारे तत्साधककर्माङ्गीकारोऽप्यस्तु । इष्टापत्तौ तु कर्मसाध्यद्वःखापादानं दुर्वार-मेवेति भावः ॥ M (margin). ७. Tait. 3, 6. 1. ८. Chhâ. 8. 12. 1. ९. Tait-sambità. 6. 1. 6. 7; 7. 1. 6. 2.

च्छिन्नानृतजडदुः खरूपानात्मतद्वर्भविलक्षणं ब्रह्मेति निरूप्येदानीं ''नेति नेति" "अस्थूलं" "यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह" इत्या-दिशुतिगाश्रित्य निषेधमुखेन सकलनिषेधावधिभूतं सत्यस्य सत्यं ब्रहोति द्रीयति अवाङ्मनसगोचरं इति । वाक मनश्च वाङ्मनसे तयोगीं-चरो वाङ्मनसगोचरो न वाङ्मनसगोचरोऽवाङ्मनसगोचरस्तदिति वि-यहः । <sup>44</sup>नैवें वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यों न चक्षुषा<sup>77</sup> <sup>44</sup>अस्ती सेवो-पलब्धव्य" इति च काठकश्रुतेः । एवं विधिनिषेधाभ्यां ब्रह्मणः खरूप-लक्षणमभिधाय लक्षितं स्वरूपं तटस्थलक्षणेन सम्भावयति आखिला-धारं इति । अखिलस्याकाशादिप्रपण्वस्याधार आश्रयस्तदिति विग्रहः । आश्रयशब्दः सृष्टिप्रलययोरप्युपलक्षणार्थः । तथा च श्रुतिः । ''यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्सभिसंविश-न्ति तद्विजिज्ञासस्य तद्वद्वेति । ततश्च जगदुत्पत्तिस्थितिलयकारणं ब्रहोत्युक्तं भवति । अत इदं फल्तिम् । सलज्ञानानन्तानन्दैकरसं ब्रह्म तत्पद्रकक्ष्यमिति । आत्मपदादेव लम्पदार्थशुद्धिः । ''आसेखेवीपासी-तात्र होते सर्व एकं भवन्ति" इति श्रुतावासशब्दस्य निर्विशेषप्रस-कैतन्यमात्रनिष्ठताया निर्धारितलात् । तथा च ब्रह्मासपद्योः सामा-नाधिकरण्यादेक्यवाक्यार्थसिद्धिरित्युक्तं तदेव वाक्यार्थभूतमासानमा-अये । किमर्थम् । अभीष्ट्रसिद्धये । अभीष्टं शास्त्रार्थाप्रतिपत्त्यन्य-थाप्रतिपत्तिविप्रतिपत्तिनिरासलक्षणं यथाशास्त्रमर्थसङ्गृहसामर्थ्यलक्षणं च । तस्य सिद्धिः सम्पत्तिस्तस्यैतद्रथीमत्यर्थः ॥ १ ॥

एवं शास्त्रप्रितपाद्यपरदेवतातत्त्वानुस्मरणलक्षणं मङ्गलं विधायेदानीं ''यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ'' इत्यादिशास्त्रादेवताभक्तिव-द्रुफभक्तेरिप विद्याङ्गलप्रतीतेः ''देविमवाचार्यमुपासीत'' इत्यादिस्मृतेश्च गुर्वाराधनोक्तिपूर्वकं स्वचिकीर्षितं प्रतिजानीते अर्थतः इति स्रोकेन ।

१. Brih. 2. 3. 6. २. Idem 3. 8. 8. ३. Tait. 2. 4. 1. ४. Katha 6. 12. ५. Idem 6. 13. ६. Tait. 3. 1. 1. ७. Brih. 1. 4. 7. ८. Р. wrongly, शास्त्रार्थप्र° ९. S'vet. 6. 23. २०. Âpastambasútra 1. 6. 13.

वेदान्तो वक्ष्यमाणलक्षणसास्य सारो मथितार्थस्तं वक्ष्यं । तच यथागति स्वमत्यनुसारेण । अनन्तशास्याप्रविततस्यातिगम्भीरार्थस्य वेदान्तस्यार्वा- ग्वुद्धिभरपरिच्छेदात् । तदुक्तमिसयुक्तः ।

"गुरुचरणसरोजसन्निधाना-दृपि वयमस्य गुणैकलेशभाजः । अपि मह्ति जलार्णवे निमन्नाः सिललमुपाददृते मितं हि मीनाः" इति ॥

एतच गर्वपरिहारोक्तिवचनं न पुनर्वादिभयनिमित्तं यथाशास्त्रमर्थसक्रुहादित्यर्थः । किंकुला । गुरूत्नाराध्य । भक्तिश्रद्धातिशयस्तुतिनमस्कारादिना देविमव पूजियला । गुरूत्नित्येकस्मिन्वहुवचनं पूजार्थम् ।
किंनामानो गुरव इत्यपेक्षायां स्वस्य साम्प्रदायिकलज्ञापनाय तान्नामतो
निर्दिशति अह्रयानन्दानिति । नाम्नो डित्थादिवत्संज्ञामात्रलं व्यावर्तयति अर्थत इति । अपिशव्दः शव्दार्थयोः समुचयार्थः । न केवलं
शव्दतः किन्वर्थतोऽपीति । तत्रहेतुः अतीतहेतभानत इति । अतीतं
द्वैतं यस्मात्तद्तीतहेतं प्रत्यगासतत्त्वं तस्य भानं साक्षात्कारस्तस्माद्तीतदेतभानतः । अतीतहेतभावत इति पाठे तत्त्वज्ञानविध्वस्तनिखिलभेदत्रह्मासलादित्यर्थः ॥ २ ॥

त्रह्मासप्रतिपत्तिपरेषु श्रुतिस्त्रेषु विद्वित्रिर्मितिवन्धेषु चाविशेषेण वेदान्तशब्दस्य छोके प्रयोगदर्शनात्सर्वत्र मुख्यवृत्तितः प्रतीतिं वारयन्मु-क्यगौणंभेदेन वेदान्तशब्दं व्युत्पाद्यति वेदान्तो नाम इत्यादिना । उपितप्रवस्य विद्यान्तरो त्रह्मासैक्यसाक्षात्कारिवषयः । उपितप्रवस्य किष्प्रत्ययान्तस्य षद्ल विशरणगत्यवसादनेष्वित्यस्य धातोरुपिनषदिति रूपम् । तत्रोपशब्दः सामीष्यमाचष्टे तच सङ्कोचकाभावात्सर्वान्तरे प्रत्यगासिन पर्यवस्यति । निशव्दो निश्चयवचनः । सोऽपि तत्तत्त्वमेव निश्चिनोति तत्रैकट्यवाच्युपशब्दसामानाधिकरण्यात् । तस्माद्वह्वविद्या स्वसंशीतिनां

<sup>3.</sup> Sankshepas'arîraka i. 9.

संसारसारतामितं सादयित विषादयित शिथिलयतीति वा परमश्रेयोरूपं प्रत्यगासानं सादयित गमयतीति वा दुःखजन्मप्रवृत्त्यादिमूलाज्ञानं सादयत्युन्मूलयतीति वोपनिषत्पद्वाच्या । सेव प्रमाणम् । तस्याः प्रमारूपायाः करणभूतः सर्वशाखासूत्तरभागेषु पठ्यमानो यन्थराशिरप्युपचारात्प्रमाणिनत्युच्यते । तथा चोपनिषदः प्रमाणं प्रमाकरणमुपनिषत्प्रमाणं वेदान्त इत्यर्थः । तदुपकारीणि वेदान्तार्थविचारानुकूलानीति यावत् । तदनुकूललं वेदान्तवाक्यप्रमेयासम्भावनापोहद्वारा न तु प्रमित्युत्पत्तौ तत्पले वा साक्षाद्विचारशाख्याङ्गभावस्तथा सति वेदान्तवाक्यानां सापेक्षताप्रसङ्गात् । तदुक्तमंभियुक्तैः

"स्वाध्यायवन्न करणं घटते विचारो नाष्यङ्गमस्य परमासाधियः प्रस्तौ । सापेक्षतापतित वेदिगिरस्तथाले त्रह्यासनः प्रमितिजन्मनि तन्न युक्तम्" इति ॥

शरीरमेव शरीरकं तत्रभवो जीवः शारीरकः स स्त्र्यते याथातश्येन निरूप्यते येस्तानि शारीरकस्त्राणि ''अथातो ब्रह्मजिज्ञासा'' इत्यादीनि । यद्वा शारीरकस्य स्त्राणि तद्याथात्म्यवादिवेदान्तार्थसङ्गृहवाक्यानि । आदिशब्दो भाष्यादिसङ्गृहार्थः । चशब्दो वेदान्तशब्दानुषङ्गार्थः । तथा च वेदानामन्तोऽवसानभागो वेदान्त इति व्युत्पत्तियोगान्मुख्यो वेदान्तशब्दो वेदभागभेदेषु शारीरकादौ तूपचरित इति व्युत्पादितः । ननु किं पुनरस्य अन्थस्यारम्भे निमित्तम् । न खलु निर्निमत्ता प्रेक्षावत्प्रवृत्तिरिति चेत्को भावः । निमित्तमात्राक्षेप इति चेत्र अशनायाद्यनेकोर्मिमालाकुलसमुद्भूतक्षोभहतविवेकविज्ञानपाथिस द्वतरकामकोधाद्यनुङ्गशैन्लजालविषमे सुतदुहितृकलत्रवान्धवाद्यनेकमकरनक्रचकाकुले नरमृगप-शुपक्षिदेवादिस्थानभोगफेनचुद्धुदे संसारसागरेऽनवरतमध अर्ध्व तिर्थग्वा मज्जनोन्मज्जनादिविवशानतिविततगम्भीरार्थानेकशाखवेदान्तविचारमहान

 <sup>2.</sup> Sankshepas'arîraka i. 18.
 2. Brahmasûtra 1. 1. 1.

दुमावलम्बनासमर्थान्दुःखिनो लोकानालोक्य सञ्जातकरुणाया निमित्त-वोपपत्तेः । अथ निमित्तविशेपाक्षेपश्चेत्तत्राह् अस्य इति ।

> <sup>((</sup>ई।ास्त्रेकट्रेशसम्बद्धं शास्त्रकार्यान्तरे स्थितम् । आहुः प्रकरणं नाम प्रन्थभेदं विपश्चितः'' ॥

इति हि प्रकरणलक्षणं वदन्ति । तथा च यच्छास्नैकदेशसम्बद्धं य-त्रकरणं तत्तच्छास्त्रीयैरेवानुबन्धेरनुबन्धवद्यक्तम् । अन्यथा शास्त्रप्रकर-णयोर्भिन्नविषयादिमत्त्वेन शास्त्रासम्बद्धत्वप्रसङ्गादसम्बद्धप्रलिपतिमिदमा-पद्येत । अतोऽस्य प्रन्थस्य वेदान्तशास्त्रीयप्रकरणताद्वेदान्तशास्त्रसिद्धैरे-वानुबन्धेस्तद्वत्तासिद्धेर्न तेऽनुबन्धाः पृथगालोचनीया इत्रर्थः ॥

ननु महाविपयादेग्हि शास्त्रीयतेऽप्यवान्तरविपयादेः पृथगालोचनमुचितमितरथा शास्त्रं परित्यच्य प्रेक्षावतोऽत्रप्रवृत्त्ययोगादितिचेद्वाढं प्रकरणत्नेनेवावान्तरसङ्गतेः सुलभालोचनत्वात्पृथगिह निर्देशानपेक्षणात्। तथा
हि सार्यहणेच्छुरवान्तराधिकारी । सगुणितर्गुणरूपविपयभेदं परित्यच्य
निर्गुणसारमात्रमिह विपयः। तन्मात्रावधारणमवान्तरप्रयोजनम् । सम्वन्योऽपि विपयानुरूप इति भावः। ननु शास्त्रीयोऽनुवन्धः शास्त्रविद्रिरेव
विज्ञायते न व्युत्पित्सुभिस्तत्कथिमह तेषां शास्त्रीयविपयाद्यनभिज्ञानां
प्रवृत्तिरित्याशङ्क्ष्य शास्त्रीयमेवानुवन्धं संक्षेपतो व्युत्पादियतुमुपक्रमते
तत्त्रानुवन्धो नाम इत्यादिना। तत्र वेदान्तशास्त्रे। स्वार्थप्रतिपत्तारमनाश्रित्य शास्त्रस्य प्रवृत्त्ययोगादादावधिकार्यनुवन्धापेक्षा। तस्य च विपयवोधमन्तरेणाप्रवृत्तीर्वषयस्य तदानन्तर्थम् । विषयस्य च शक्यप्रतिपाद्यत्रसिद्धये सम्वन्धस्य विषयानन्तर्थम् । प्रयोजनस्य चरमत्वं प्रसिद्धमित्युदेशपाठक्रमो विवक्षितः। तथा च शारीरकसूत्रं "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" इति ॥ ३ ॥

१. My friend Mr. Kás'ināth B. Pāthak, of Poona, found this verse quoted in a commentary on the गुरुवंशकाव्य (a work which he met with in S'ringeri, Southern India), and ascribed to the Vâkyapadîya; but this seems to be a mistake. See Notes.

तत्र यथोद्देशक्रममधिकारिणं निरूपयित अधिकारी तु इति । धर्मिजज्ञासाधिकारिणोऽस्य वैलक्षण्यसूचनार्थस्तुशब्दः । प्रमाताधिकारी-त्यन्वयः । लोकिकवैदिकव्यवहारेष्वभ्रान्तो जीवः प्रमातेह विवक्षितो जीवमात्रस्य पक्षे भ्रमसम्भवेन शास्त्रार्थप्रतिपत्तृत्वायोगात् । तस्य तुशब्द-स्चितं विशेषमाह साधनचतुष्ट्यसम्पन्न इति । वस्यमाणसा-धनचतुष्ट्यविशिष्ट इत्यर्थः । अयं भावः । न तावद्वेदाध्ययनं ब्रह्मजिज्ञा-साधिकारहेतुस्तस्य धर्मब्रह्मजिज्ञासयोः साधारणत्यान्तन्मात्रेणेह नियमेन प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । नापि धर्मविचारः । प्रागिप धर्मविचारादधीतवेदान्तस्य ब्रह्मजिज्ञासोपपत्तेः । नापि धर्मानुष्टानिमह जिज्ञासाहेतुर्विनापि धर्मानुष्टानं ब्रह्मचर्यादेव विरक्तस्य ब्रह्मजिज्ञासादर्शनात् । श्रुतिश्च भवति वि-विदिषोः सन्त्यासविधायिनी ''यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्'' इत्यादिका ॥

ननु ''जायमानो वै ब्राह्मणिक्षिभिर्ऋणवान् जायते ब्रह्मचर्येण ऋ-षिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य एष वा अनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारी वास्ति'' इति श्रुतेः

> "क्रणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्। अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानः पतत्यधः"॥

इति स्मृतेश्चर्णत्रयापाकरणमन्तरेण मोक्षशास्त्रविचारप्रवृत्त्ययुक्तताया गम्यमानलात्कथं धर्ममननुष्ठाय सन्त्यासपूर्वकत्रह्मविचारे प्रवृत्तिरिति चेत् । उच्यते । श्रुतिस्तावत् ''हर्दस्यामेऽवद्यत्यथं जिह्नाया अथ वक्षस'' इति पश्चवदानत्रयविधिमुपक्रम्य ''तद्वदानैरेवावद्यते तद्वदानानाम-वदानलं' इत्यवदानिर्वचनेनोपसंहाराद्वदानत्रयविध्यर्थवाद्वात्र स्वा-र्थपरा । अतः सा ''ब्रह्मचर्यादेव'' इति श्रुत्यानन्यपरया बाध्यते । यदि ब्रह्मचर्यादिभिरपाकरणीयमृणत्रयमपि ''अवदानैरेवावद्यत'' इत्यवदान-

 <sup>2.</sup> Jâbâla. 4.
 2. Tait-samhitâ 6. 3. 10. 5.
 3. Manu 6. 35.

 3. Tait-samhitâ 6. 3. 10. 4.
 4. 4. Idem·6. 3. 10. 5.

The state of the s

श्रुनौ ब्रह्मचर्चादेर्क्शणत्रयापाकरणहेतुत्वयचनं स्वार्थपरमेवेति मतं तथापि जातमात्रस्यर्णत्रयसम्बन्धे प्रमाणाभावाद्धिकारी जायमानी गृहस्थो वा जायसान इति वा व्याख्यानमुचितम् । स्मृतिस्वविरक्तविपयतया व्या-ख्येया । एतेन ''यझायुधी यजमानः'' ''जर्या वास्मान्मुच्येरन्'' ''बीरेहा वा एप देवानां योऽग्निमुद्वासयत'' इत्यादिश्चतयः ''ऐकाश्रम्यं वाचार्याः प्रत्यक्षविधानाद्वार्हरूथ्यस्य १ इत्यादिसमृतयश्च व्याख्याता वेदि-तव्याः । ''त्रहाँचर्यादेव प्रव्रजेत्'' ''यदंहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्'' "र्जय पुनरत्रती वा त्रती वा" "किमर्था वयमध्येष्यामहे किमर्था वरं यक्ष्यामहे<sup>11</sup> (कि प्रजया करिप्यामो येपां नोऽयमासेति<sup>11</sup> (धा-ज्ञवस्क्यः प्रवत्राज<sup>: १ (१</sup>ये प्रजामीपिरे ते इसशानानि भेजिरे । ये प्रजां नेपिरे तेऽमृतवं हि भेजिर<sup>''</sup> इसादिश्रुतिसमृसविरोधात् । तस्मान्न थर्मानुष्टानं त्रवाजिज्ञासाहेतुः । अतो त्रवाजिज्ञासा जायमाना यस्मिन्स-खेव नियमन जायते यस्मिन्नसति नैव जायते तदेव तस्याः साधनमेपि-तव्यम् । तच वक्ष्यमाणं साधनचतुष्टयमेवेति । कस्मात्पुनः साधनसम्प-त्रस्तत्राह नितान्त<sup>°</sup> इति । नितान्तमसन्तं निर्मसं गुद्धं स्वान्तमन्तः-करणं यस्य स तथा । कुतः स्वान्तस्य नैर्मल्यं प्रतिवन्धकरागादिवास-नानिवृत्त्येत्याह निर्गत<sup>°</sup> इति । रागादिवासनारूपकल्मपनिवृत्तिरपि कुतस्तत्राह नित्य° इति । काम्यकर्माभिरतस्यानुष्टीयमानमपि निला-दि न साक्षात्कल्मषिनवृत्तिहेतुः कामवासनया शुद्धिप्रतिवन्धसम्भ-वात्तथा निषिद्धावर्जने पापेन प्रतिवन्धादित्यभिप्रेत्य नित्यानुष्टानं वि-शिनप्रि काम्यनिषिद्धवर्जनपुरःसरं इति। एवं निसाचनुष्टानस्य शुद्धेश्वेकभविकलानियमं व्यावर्तयति अस्मिन् जन्मान जन्मान्तरे वा इति।

<sup>.</sup> १. S'atapatha. 12. 5. 2. 8. P. reads यज्ञायुषो यजमानाः (!). Q and N (margin) insert स्वर्गलोकमेति after quotation. २. Tait-samhità. 1. 5. 2. 1. ३. Gavtama-samhità. 3. 36. १. Jâbâla. 4. ५. Idem. ६. Idem. ७. Brih. 4. 4. 22; not in MN. ८. Brih. 4. 5. 25. (Mâdhyandina). ९. See Notes. २० साधने.

**`** 

"अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्" ॥ "ने हि कल्याणकृत्कश्चिद्धर्गतिं तात गच्छति"॥

इस्रादिस्मृतेर्जन्मान्तरानुष्टितस्यापि जन्मान्तरोपकारकलसम्भवा-दिति भावः । एवं काम्यनिषिद्धवर्जनपुरःसरिमहजन्मनि जन्मान्तरे वानुष्टितनित्यादिक्षपितकल्मषस्य विवेकादिसाधनचतुष्ट्यसम्पत्तौ कार-णमाह आपातत इति । आपाततो विचारेणेदमित्थैमेवेति पर्यवधारणम-न्तरेणाधिगतोऽखिलो वेदार्थो येन स तथा । वेद्शव्दो वेदान्तविषयः। वेदार्थज्ञाने हेतुमाह विधिवत् इति । ''त्राह्मणेन षडङ्गो वेदो नि-ष्कारणोऽध्येयो ज्ञेयख्र'' इतिवचनान्नित्याध्ययनविध्युपस्थापितवेदान्त-वचोभिर्निकक्तव्याकरणाद्यङ्गोपकरणेरनववुद्धतात्पर्यलिङ्गेरिधगताखिलवे-दान्तार्थ इत्यर्थः । एतदुक्तं भवति । वस्तुतिश्चित्सदानन्दब्रह्मस्वभावो ऽप्यासाऽनाद्यनिर्वाचनवरतमाचरंस्तत्फलभूतस्वर्गनरको भुञ्जानस्तद्भोग-वासनावासितस्तद्गुरूपं पुनः कर्भ पुनः फलमित्येवं घटीयत्रवत्कुलाल-चक्रवद्वोध्वीधिस्तर्यग्र्यमणमविश्रममनुभवन् हृष्टः कृतार्थो मृद्दो दुःखी वेत्यासानं मृषेव मन्यते । स पुनः

> "एँकः काम्योऽपरो नित्यस्तथा नैमित्तिकः परः। प्राधान्येन फलं शुद्धिरार्थिकी काम्यकर्मणः। प्राधान्येन मनःशुद्धिनित्यस्य फलमार्थिकम्। केवलं प्रत्यवायस्य निवृत्तिरितरस्य तु"।

इत्यादिपुराणवचनादतीतानेकजन्मसुकृतयाद्दिक्छकपुण्यपुञ्जपिरपाको-द्यवशात्काम्यफलेषु जातदोषबुद्धिराध्यात्मिकादिदुःखत्रयं च निषिद्धा-चरणफलमाकलयन् काम्यनिषिद्धे परित्यजन्नीश्वरापणबुद्धयानुष्टितनि-त्यादिक्षपितकरमषतया नितान्तनिर्मलस्वान्तोऽधीतसाङ्गवेदार्थापातालो-

१. Gîtâ. 6. 45. २. Idem. 6. 40. ३. इत्थमेवेति in P. only. ३. In P. each word in this line is neuter एकं &c. ५. See Notes.

चनया लब्धविवेकादिसाधनसम्पन्नः स्वासयाधात्म्यजिज्ञासुर्वेदान्ता-धिकारीति ॥

काम्यादिपदार्थान् कथयति काम्यानि इत्यादिना । फलोदेशेन विधीयमानानि कर्माणि काम्यानि न च ''विश्वजिता यजेत'' इत्यादा-वन्याप्रित्तत्रापि ''सं स्वर्गः स्वात्सर्वान्प्रत्यविशिष्टलात्'' इतिन्यायेन स्वर्गफलोदेशेन विधेः साधितत्वात् । ज्योतिष्टोमशन्द ऐकाहिकविपयः । आदिशन्दोऽहीनसत्रसङ्ग्रहार्थः । भ्रमावगतेष्टसाधनतानिपेयकनञ्पद्यो-गिवाक्यगम्यानि निष्दिहानि । लिङाद्यनुपक्तनञ्योगिवाक्यगम्यानि वा । नरकादीत्यादिपदादेहिकदुःखप्रहः । त्राढाणहननादीत्यादिपदात्सु-रापानादिग्रहः । प्रत्यवायशन्देनागामिदुःखमुन्यते । येपामकरणे वि-श्रायमाने तत्साध्यते झाप्यते तानि नित्यानि इत्यर्थः । अकरणे प्र-त्यवायलक्षणानि नित्यानीति यावत् । निर्निमित्तमुपात्तदुरितक्षयार्थानि नित्यानीति नित्यकर्मलक्षणं न त्यकरणे प्रत्यवायोत्पादकानि नित्या-नीति । ननु

> ''अंकुर्वन्विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन् । प्रसञ्जंश्रेन्द्रियार्थेषु नरः पतनमृच्छति''॥

इति स्मृतौ शॅतृप्रत्ययादकरणस्य प्रत्यवायहेतुत्वमवगम्यते तत्कथम-करणस्य प्रत्यवायानुत्पादकत्वमिति चेन्न ''र्हक्षणहेत्वोः क्रियाया'' इति पाणिनिना शतुर्ठक्षणार्थेऽपि विधानात् । अत एव नित्याद्यनुष्टानकार्छे निद्रालस्यादिपरवशं नरमालोक्य शिष्टेर्ठक्ष्यते यद्यस्य यथाविन्नत्यनैमि-त्तिकानुष्टानमभविष्यत्तदा सञ्चितदुरितक्षयोऽभविष्यन्न चायं विहितम-

२. Mîmâmsâ 4. 3. 15. २. ब्रह्म MNR; ब्रह्मह्त्या P. ३. In P. this sentence comes below, after विधानात् and reads निर्निमत्तानि &c. ३. Manu xi. 44. There the second half of last line reads प्रायश्चित्तायते नरः। and the editions and commentaries vary between प्रसक्तः, प्रसजन् and प्रसजन् See Notes. ७. The present participle (active). ६. Pân. 3. 2. 126.

33

कार्षीदतः प्रत्यवायी भविष्यतीति । तथा च 'विचिकित्सञ्छ्रोत्रिय'' इतिवच्छतृप्रत्ययस्यान्यथाप्युपपत्तेर्न तद्वलादभावस्य हेतुलाराङ्का युक्ता । तदुक्तम्।

> ''नित्यानामिकया यस्माहक्षयिलैव सलरा। प्रत्यवायिकयां तस्माहक्षणार्थे शता भवेदिति"।।

ननु हेलथेंऽपि शतुर्विधानस्य तुल्यले कथं लक्षणार्थावगम इति चे-दभावाद्भावोत्पत्तेरनुपपत्तेरिति वदामः । भावरूपस्य हि कार्यस्य भाव-रूपं कारणमिति प्रसक्षादिभिरवधारितं तेन शतृप्रसयादभावस्य भाव-हेतुताभ्युपगमो विरुध्यते । नन्वेवं सति कथं तवाष्यकरणस्य प्रत्यवाय-लक्षकलसिद्धिरिति चेन्नैष दोषः। नास्माभिरकरणस्य खरूपेण प्रत्यवाय-लक्षकलिम्बते किन्तु तज्ज्ञानस्य । न च तस्यैव प्रत्यवायजनकलमपीति वाच्यं नित्याकरणाज्ञाने प्रत्यवायाभावप्रसङ्गात् । ननु कथं तर्हि भाट्टैर-नुपलम्भस्याभावप्रमितिहेतुलमिष्यते तार्किकैश्च प्रतिबन्धकाभावस्य तत्त-त्प्रागभावस्य च कारणलिमण्यत इति चेद्धान्सेति ब्रूमः। तथाहि न तावद्योग्यानुपलव्धेः खरूपसत्तामात्रेणाभावप्रमितिहेतुतां युक्ता । तथा सर्वज्ञानकरणलेनाभावज्ञानस्य प्रत्यक्षान्तभीवप्रसङ्गाज्ज्ञाताया एवान्प-लब्धेरभावप्रमाहेतुले तज्ज्ञानस्यैव भावरूपस्याभावज्ञानकारणता बलादा-यास्यतीति । प्रतिबन्धकाभावः कारणिमति पक्षे स किं दृष्टकारणकलाप्-कुक्षौ निक्षिप्तः किंवादृष्टकारणकलापकुक्षौ । आद्ये दाहादिकार्यार्थिनः काष्टादिसमवधानाधिगम इव प्रतिबन्धकाभावसमवधानाधिगमे सत्येव विह्नपुष्वलनादौ प्रवृत्तिः स्थान्न च तथा प्रवर्तमानो दृरयते । अन्यथा सत्यपि प्रतिबन्धकसमवधाने तद्भावनिश्चयेन प्रवर्तमानस्य कदाचित्कायी-नुद्यो न भवेत्। ननु सति प्रतियोगिनि तद्भावनिश्चयो भ्रम इति चेत्तर्हि प्रतिबन्धकस्यायोग्यलेन तद्भावोऽप्ययोग्य एवेति न तस्य दृष्टकारणक-छापकुक्षिनिक्षेपः । नापि द्वितीयः । अस्मदाचप्रत्यक्षाणामीश्वरतज्ज्ञाने-

१. Taittirîyabhâshyavârtika. i. 21. See Notes. २ सत्यज्ञात<sup>°</sup> QR.

च्छाप्रयत्रप्राण्यदृष्टानां देशकालयोश्च सूर्याद्यह्चार्क्रियायाश्च भावरू-पतया प्रतिवन्यकाभावतायोगात्तद्तिरिक्तस्य कस्यचित्सर्वकार्यसाधारण-कारणस्य कल्पकासावात् । किञ्च सत्यपि प्रतिवन्धक उत्तेजकसमवधाने कार्यदर्शनात्र प्रतिवन्यकाभावस्य कारणता । उत्तेजकाभावविशिष्टप्रति-वन्यकाभावस्य कारणवे ताद्यक्प्रतिवन्धकाज्ञाने तद्भावाप्रहात्र तस्य का-र्णतासिद्धिः । न चानन्यथासिद्धनियतपूर्ववर्तित्वमपि प्रतिवन्धकाभा-वस्य तदन्वयव्यतिरेकयोर्विरोधिसंसर्गाभावविषयतयान्यथासिद्धलात् । तर्हि विरोधिसंसर्गाभावलेनेव कारणतेति चेत्र सत्येवोत्पत्तिहेतुकलापस-मत्रधाने स्थितिहेतुसमवधाने वोत्पत्तेः स्थितेर्वा विवटकभावस्य विरो-विवप्रसिद्धेन तद्भावस्य सामप्र्यन्तर्भावो विरोधिसंसर्गाभावस्य तत्प्र-वेशे तव्यतियोगिनो विरोधिवसिद्धिः। तस्मिश्च सति तत्संसर्गाभावस्य सामग्रीप्रवेश इत्यन्योन्याश्रयस्य दुरुद्धार्वादित्यलमतिकर्दमेन । प्राग-भावस्यापि नियतप्राक्वालवर्तितेन कारणलेऽभावविशेषणस्य कालस्यासा-श्रयताप्रसङ्गो न च प्रागसावलेनैव कारणलं तावन्मात्रे कारणलक्षणा-भावात् । किञ्च कारणतं नाम धर्मो भावासक उताभावासकः । उभ-यथापि नाभावनिष्टलं तस्य सम्भवति विरोधिनोभीवाभावयोराधाराधे-यभावानुपपत्तेः । अभावस्य निर्विशेषलात्रिरतिशयलाहा । तस्मात्राभा-वाद्भावोत्पत्तौ दृष्टान्तः । तन्तुनाज्ञात्पटनाज्ञ इत्यपि स्वप्रिकयामात्रमि-यास्तां विस्तरः । अस्तु वा कचिद्भावस्यापि कारणलं तथापि न प्रय-वायस्याकरणहेतुलं प्रत्यवायशब्दवाच्यस्य पापादृष्टस्य तज्जन्यागामिदुः-खस्य वा निषिद्धिक्रयाजन्यलात् ''पापकारी पापो भवति'' ''अथ य इह कपूयचरणा अभ्याशी ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्" इति च श्रुतेः । तस्मादकरणे प्रत्यवायसाधनानि प्रत्यवायज्ञापकानि नित्यानीति ्व्याख्यानं सुव्याख्यानमिति ॥

सन्ध्यावन्द्नादीनि इत्यादिपदात्पञ्चमहायज्ञादिप्रहः। निमि-त्तमात्रमासाद्यावश्यकर्तव्यतया विहितानि नैमित्तिकानि । एतदाह

<sup>2.</sup> Brih. 4. 4. 5. 2. Chhâ. 5. 10. 7. 3. See Notes.

पुत्रेति । जातेष्टिर्नाम 'वैश्वानरं द्वादशकपाछं निर्वपेत्पुत्रे जाते" इति विहिता । आदिपदात् ''येस्याहितामेर्गृहान्दहत्यमिरमये क्षामवते पुरोडा-शमष्टाकपाछं निर्वपेत्" इंद्यादिनोक्तानां क्षासवत्यादीनां शहः । उपराग-स्नानादि च स्मार्त्तसुदाहरणीयम् । यद्यपि जातेष्टिवाक्यशेषे ''यैस्मिन् जात एतासिष्टिं निर्वपति पूत एव तेजस्व्यन्नाद इन्द्रियावी पशुमान्भ-वति" इति पुत्रगाम्यवान्तरफलश्रवणात्र वक्ष्यमाणकर्तृगामिद्विविधफ-लानुकूलं जातेष्ट्रदाहरणं तथापि नैमित्तिकस्वरूपमात्रव्युत्पादनायोदाह-रणं न दुष्यतीति द्रष्टव्यम् । विहिताकरणप्रतिषिद्धसेवारूपनिमित्तविशे-षानुबन्धीनि प्रायश्चिलानि । पापक्षयमात्रोदेशेन विहितानीति वा। आदिपदार्ल्झेच्छ्रादिश्रहः। शास्त्रवोधिते संगुणे ब्रह्मणि दीर्घकालादरनैर-न्तर्योपेतमनोवृत्तिस्थिरीकरणलक्षणानि उपासनानां ज्ञानाद्भेदं दर्शयति मानसव्यापारक्पाणीति । निद्ध्यासनाद्भेदमाह स-गुणेति । शाणिडल्यविद्या नाम ''सर्व खिलवदं त्रहा'' इत्युपकम्य "स ऋतुं कुर्वीत मनोमयः प्राणशरीरो भारूप" इत्यादिना छान्दोग्ये विहिता । वाजिनामित्ररहैं स्थाख्येऽपि काण्डे ''स आसानमुपासीत म-नोमयं प्राणदारीरं ? इत्यादावुक्ता । वृहदारं एयके च ''मनोमयोऽयं पु-.रुषो भाःसल्र' इत्यादौ प्रत्यभिज्ञाता विद्या । आदिशब्दाई हरवैश्वान-रादिविद्यान्तरप्रहः।

इदानीमुक्तलक्षणानां नित्यादीनामीश्वरापणतयानुष्ठीयमानानां परम-फलं दश्यति एतेषां इति । आदिपदान्नेमिक्तिकप्रायश्चित्तयोर्षहः । नि-त्यादीनामुपात्तदुरितक्षयद्वारा बुद्धिशुद्धिहेतुत्वमिति द्रष्टव्यं निर्गतनिखि-लक्ष्मेषतयेत्युक्तत्वात् ।

# ''निलमैिभित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम्''।

१. Tait-samhità 2. 2. 5. 3. २. Idem. 2. 2. 2. 5. The two words आहिताझे: and अझि:, however, are not in TS. ३. Idem. 2. 2. 5. 4. ३. Manu xi. 209–216. ५. Chhâ. 3. 14. 1, 2. ६. S'atapatha. 10 6. 3. 2. ७. Bṛih. 5. 6. 1. ८. Chhâ. 8. 1; 5. 11–18.

इत्यादिन्सृतेः ''धर्मेण पापमपनुद्ति'' इति श्रुंतेश्च चित्तशुद्धेः परम-प्रयोजनतं परम्परया मोक्षसाधनतात् । तथा च स्मृतिः ।

> "स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु"।।

इत्युपक्रम्य

''असक्तवुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । - नैप्कर्म्यसिद्धिं पर्मां सन्न्यासेनाधिगच्छति''॥

इति तदुक्तम् । नैप्केर्म्यसिद्धावपि । "नित्यकर्मानुष्टानाद्धमीरपित्त-र्धमीरपत्तः पापहानिस्ततिश्चित्तग्रुद्धिस्ततः संसारयाथात्म्याववोधस्ततो वै-राग्यं ततो मुमुश्चुतं ततस्तदुपायपर्यपणं ततः सर्वकर्मसत्त्वायास्ततो यो-गाभ्यासस्ततिश्चत्तस्य प्रस्तवप्रवणता ततस्तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थपरिज्ञानं ततोऽविचोच्छेदस्ततः स्वासन्यवस्थानं" इति । उपासनानां तु इति । तुश्चदः कर्मभ्य उपासनाया वैशिष्ट्यद्योतनार्थः । तस्य नित्याद्य-नृष्टानश्चपितकरुमपत्तया विशुद्धस्य चित्तस्य शास्त्रप्रकाशिते ध्येये ज्ञेये वा विपय ऐकात्र्यं निश्चछत्वमित्यर्थः । सृक्ष्मार्थावधारणसमर्थत्वमिति यावत् । पूर्वोक्तप्रकारेणानुष्टीयमानानां नित्यादीनामुपात्तदुरितक्षयद्वारा शुद्धयादिपरम्परया ज्ञानहेतुत्वे प्रमाणमाह विविद्धिणन्ति इति । आदिपदात् ''तपसानाशकेन'' इति वाक्यशेषप्रहः । विविद्धिपन्तिति विविद्धिषासम्यन्धे विधिप्रत्ययोऽनुसन्धेयोऽपूर्वत्वात् । निष्ट यज्ञादीनां विविद्धिषासंयोगः पूर्व प्राप्तो येनानुवाद्वं वाक्यस्य करुपेत । ननु यज्ञा-दीनां यावज्ञीववाक्येनावश्यकर्तव्यतया प्राप्तानां विविद्धिष्ठेवे नित्या-नित्यसंयोगः प्रसज्येत यदि च विविद्धार्थं यज्ञाद्यनुष्टानमपरिमान्येत

१. Mahânâr. 22. 1. २. Gîtâ xviii. 45, 49. ३. Naish. (Bombay Sanskrit Series) 1. 52. ४. Brih. 4. 4. 22. ५. As, for example, "यावजीवमसिहोत्रं जहोति," and "यावजीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत." Mîmâmsâbhâshya 2. 4. 1.

ततः संसारव्यावृत्स्नां द्विरनुष्टानं स्यादिति चेन्न खादिरादिवत्संयोग-पृथक्त्वोपपत्तेः । न च तर्हि तेनैव न्यायेन कर्मणां सोक्षार्थवमपीति शङ्कनीयं ज्ञानकर्मसमुग्यनिराकरणात् । तथा च न्यायः ''अत एवा-मीन्धनाद्यनपेक्षा'' इति । कर्मणां ज्ञानं प्रत्यारादुपकारकतं तु स्यात् ''सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्'' इति न्यायात् । उक्तं च माष्य-कृद्धिः ''विविदिषासंयोगात्तु बाह्येतराणि यज्ञादीनि'' इति । तत्रैव स्मृतिं संवादयति त्रपद्या इति । आदिपदात् ''क्षायपक्तिः कर्माणि'' इत्यादिस्मृत्यन्तरप्रहः ॥

ननु नित्यादेः सत्त्वगुद्धितदैकाव्यफलकते ''कॅमेणा पितृलोको वि-द्या देवलोकः'' ''र्सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति'' इति श्रुतिर्नित्या-दीनां पितृलोकादिफलपरा पीड्येतेत्यत आह नित्यने मिन्तिक्योः इति । अत्र प्रायश्चित्ताग्रहणं तस्यावान्तरफलाभावात् । न ह्युपात्तदुरित-क्ष्यमन्तरेण तस्य किञ्चित्फलं श्रुतमस्ति । अन्ययोस्तु तच्ल्रूयत इति विशेषः । नित्यनेमित्तिकयोः पितृलोकप्राप्तिरवान्तरफलमुपासनानां स-त्यलोकप्राप्तिरिति विवेकः । ''तद्यथा आँम्रे फलार्थे निमिते छायाग-न्धावित्यनूत्पद्येते'' इति स्मृत्युक्तछायागन्धवित्पतृलोकादिफलस्यावान्त-रत्यमानुषङ्किकलम् । तदुदेशेन नित्यादेरिवधानाद्विविद्धासंयोगस्य च विधानाच्लुद्धेरेव महाफलत्विमिति भावः । ननु पितृलोकस्य कथं नि-त्यादिसाध्यत्वं श्राद्वादिकर्मसाध्यत्वात् । देवलोकस्य च

१. Brahmasûtra 3. 4. 25. २. Idem. 26. ३. S'ârîrakabhâshya on 3. 4. 27, last sentence. ४. The whole verse stands thus in Bhâsliya on 3. 4. 26:—''क्षायपक्तिः कर्मणि ज्ञानं तु परमा गतिः। कपाये कर्मभिः पक्ते ततो ज्ञानं प्रवर्तते"। I cannot trace it to its source. ५. Brih. 1. 5. 16. ६. Chhâ. 2. 23. 2. ७. Âpastambadharmasûtra 1. 7. 20. 3. It is quoted by S'ankara on Brahmasûtra 4. 3. 14, and referred to by Sures'vara, in his Brihadâranyakavârtika (page 34). He says—फलान्तरश्चतेः साक्षात्तव्यान्नस्रतेस्त्या। आम्ने निमित इत्यादि द्यापत्तम्बरम्वतेन्वः ॥ See Notes.

"अष्टाशीतिसहस्राणां मुनीनामूर्ध्वरेतसाम्। उत्तरेणार्थम्णः पन्थाः.... ...."।।

इत्यादिस्मृतेनें प्रिकाचू र्ध्वरेत आश्रमधर्ममात्रसाध्यतावगमास्कृतो वि-चाफल विमित्त चेदत्र प्रच्छामः । किं श्राद्धादि नित्यनेमित्तिक रूपं कर्म कान्यं वेति । आद्ये कथं न नित्यादेः पितृलोकः फलम् । द्वितीये वस्य विध्युदेशफले नेव निराकाङ्कृत्वात्पितृलोक फलसम्बन्धा भावात्रापि विना वि-चामूर्ध्वरेत आश्रमधर्ममात्रेणोत्तरमार्गगमनं सम्भवति ।

> "विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः। न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः"॥

इति श्रुंतो विद्याविरहिणामुत्तरमार्गनिपेधात् । निर्णीतं चैतदाचार्येर्युणोपसंहारपादे ''अनियमः सर्वासामविरोधः शब्दानुमानाभ्यां'' इत्यत्राधिकरणे र्सृतिर्नापुनरावृत्तिमूर्ध्वरेतसामाच्छे किन्तु गमनमात्रम् ।
श्रुतौ तु देवलोकशिद्वतत्रह्मलोकगतानां पुनरावृत्त्यभावोऽवगम्यते ।
''एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्ते नावर्तन्त'' इति ''तेषार्मिह् न
पुनरावृत्तिः'' इति च । यत्पुनरत्रेमिसहेति च विशेषणात्कल्पान्तर आवृत्तिरवगम्यते तिद्व्यारहितानामनावृत्तिस्तु विद्यावतां क्रममुत्त्याग्नानदिति रहस्यम् । नन्वेवं सित छान्दोग्यभाष्यविरोधस्तत्र हि महता
संरम्भेण ''ये चेमेऽरँण्ये श्रद्धातप इत्युपासत'' इति पञ्चाग्निविद्यागतवाक्यव्याख्यानावसरे गृहस्थानां विद्यारहितानामनृतपैश्चन्यमायादम्भात्रह्मचर्यादिभिरपूतत्वात्र स्वधमेनिष्टामात्रेणोत्तरमार्गगतिरस्ति । इतरेषां
नैष्टिकवानप्रस्थमुख्यसन्त्र्यासिनां तु तिद्वपरीत्वात्पूत्तया स्वाश्चमधर्मनिष्टामात्रेणोत्तरमार्गगतिरपुनरावृत्तिलक्षणा भवेदित्याचार्येरेव निरूपितम्। ''न तत्र दक्षिणा'' इत्यादिश्चृतिः परममुत्त्यपेक्षेति च व्याख्यातम् ।

१. Vishnu P. 2. 8. 93, slightly modified. २. S'ata. 10. 5. 4. 16. ३. Brahmasútra. 3. 3. 31. As to गुणोपसंहार see bhàshya on 3. 3. 5, and अधिकरणमाला. ४. NP. wrongly स्मृतिने पुन°. ५. Chhâ. 4. 15. 6. ६. Brih. 6. 1. 18 (Mâdhyandina). ७. Chhâ. 5. 10. 1.

तत्कृत एवं विभागवचनिभिति चेत्सत्यम् । अर्ध्वरेतसामुत्तरमार्गेण ब्रह्म-लोकगमनं विद्यां विनापीत्येतावन्मात्रं तत्रोक्तं न पुनरात्यन्तिक्यपुनरा-दृत्तिस्तत्र विवक्षिता ।

<sup>44</sup> औभूतसम्प्रवं स्थानममृतवं हि साष्यते''।

इस्रापेक्षिकासृतत्ववचनोदाहरणात् । गुणोपसंहारे च 'तस्मादिह अद्धातपोभ्यां विद्यान्तरोपलक्षणं वाजसनेयिनस्तु पञ्चामिविद्याधिकारे ऽधीयते 'ते ये एवमेतद्विदुर्ये चामी अरण्ये अद्धासत्यमुपासत' इत्युदाहृत्य तत्र अद्धालवो ये सत्यं ब्रह्मोपासत इति व्याख्येयं सत्यशब्दस्य ब्रह्मण्य-सकृत्प्रयुक्तत्वात्" इति तैरेव व्याख्यातत्वात् । याज्ञर्वेल्क्यञ्चाह

> ''सप्तर्षिनागवीथ्यन्तर्देवलोकं समाश्रिताः । तावन्त एव मुनयः सर्वारम्भविवर्जिताः ॥ तपसा ब्रह्मचर्येण सङ्गत्यागेन मेथया । तत्र गत्वावतिष्ठन्ते यावदाभूतसम्प्रवम्''॥ इति ।

तस्मादात्यन्तिक्यपुनरावृत्तिर्विद्यावतामेवेति युक्तं क्रममुक्तिहेतुत्वा-द्विद्यायाः। न च तर्हि मुक्तेरेव विद्यायाः परमप्रयोजनत्वाचित्तैकाष्ट्यस्य तद्युक्तमिति वाच्यं सगुणब्रह्मविदस्तथात्वेऽपि निर्गुणब्रह्मविद्याधिकारिणां चित्तैकात्रताया एव परमप्रयोजनत्वात्। तस्यापि साक्षात्कारोदयात्प्रा-गेव प्रमीतस्य ब्रह्मलोकगमनोपपत्तेः।

''प्राप्य पुण्यकृताँहोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः"।

इत्यादिस्मृतेश्च । सगुणब्रह्मविदोऽपि ब्रह्मछोकगतस्य तन्नत्यं भोगं वि-द्यावान्तरफ्ळं भुक्तवन्तस्तन्नोत्पन्नचित्तैकाव्यद्वारा स्वयम्भातवेदान्तवा-क्यार्थज्ञानादेव मुक्तिरिति ानियमात् । भवत्येव चित्तैकात्रतोपासनायाः परमप्रयोजनमिति न किञ्चिद्वष्यति । तस्मात् "सर्व एते पुण्यछोका

<sup>3.</sup> Vishnu P. 2. 8. 96. 3. S'ârîrakabhâshya on 3. 3. 31. 3. Brih. 6. 2. 15. 3. Vâjn. Smriti. 3. 187, 188. 4. Gîtâ vi. 41. 4. Chhâ. 2. 23. 2.

भवन्ति'' इति श्रुतेनियनैमित्तिकयोः फळवत्त्वस्य वाचनिकत्वात्त्रथात्वे ऽप्युक्तळक्षणभेदेन काम्यवेपम्यात्फळिविशेपस्य चाश्रुतत्वात्पितृछोकस्य च फळात्मनः कर्मविशेपाकाङ्कितत्वान्नप्राश्चद्रग्धरथन्यायेन ''कर्मणा पिन्तृछोक'' इति श्रुतिक्पपयते । काम्यप्रायश्चित्तयोः फळिविशेपोदेशेन पाप-क्षयमात्रार्थत्वेन च विधानात्फळान्तराकाङ्काभावात्त्रथाङ्काववद्धानामुपा-सनानां कर्मसमुद्ध्यर्थत्वाद्नङ्काववद्धानामपि प्रतीकोपासनानामत्रह्मोपा-सनानां चाभ्युद्यफळत्वात्कार्यकार्णत्रह्मोपासनानामवान्तरफळं देव-छोकशव्द्वाच्यत्रह्मळांक इति परिशेपात्सिद्धेर्युक्तं 'विद्यया देवछोक' इति वचनिमद्यळं प्रपञ्चेन ॥

साधनसम्पन्नः प्रमाताधिकारीत्युक्तं तत्र कानि साधनानि कियन्तीत्यपेक्षायां तानि विभजते स्नाधनानि इति । विवेकमन्तरेण वैराग्यायोगाद्विकस्य प्राथन्यं न हीदं हेयसिद्मुपादेयमिति विवेचनमन्तरेण
हेयाद्रागनिवृत्तिः सम्भवति । अनिवृत्तरागस्य श्रमाद्यभावाच्छमाद्यपेक्षया विरागस्य पूर्वमुदेशः । शान्त्यादिहीनस्य मुमुक्षायोगात्ततः प्रागेव
शमाद्युदेशः । एतेश्विभिः साधनैः सम्पन्नस्य मुमुक्षाया अवश्यम्भावात्रत्यां च सत्यां त्रहाजिज्ञासायां नियमेन प्रवृत्तेर्मुमुक्षान्तान्येव साधनानीत्यभिप्रायः ॥

विवेकादीन्युदेशकमेण लक्षयित नित्या नित्यवस्तु विवेक्षस्ता-वत् इत्यादिना । नित्यत्वं नाम कालानविष्ठिश्वत्वमनित्यत्वं नाम तद्वि-परीतत्वम् । न र्रथास्यतीति लोकागमयोर्व्यवहारायोग्यं नित्यं तद्विपरी-तमनित्यमिति वा । तथा च नित्यानित्ये च ते वस्तुनी च नित्यानित्य-वस्तुनी तयोर्विवेक इति वियहः । केचित्तु नित्यानित्ययोर्विसतुं शीलं य-योस्ते नित्यानित्यवस्तुनी नित्यत्वमनित्यत्वं च तयोः साश्रययोर्विवेको नित्यानित्यवस्तुविवेक इत्याहुः । स चापाततोऽधिगतवेदार्थस्यानुमानकु-शलस्य ब्रह्मैव नित्यं वस्तु ततोऽन्यद्खिलमचेतनमनित्यमिति विवेको

<sup>2.</sup> See Notes. 2. Brih. 1. 5. 16. 2. Idem. 2. See Notes.

भवति । तथाहि । "यस्मादर्वाक् संवत्सरोऽहोभिः परिवर्तते तदेव ज्योतिषां ज्योतिः" ''नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं" ''आकाशवत्सर्व-गतश्च नित्यः ११ (अँजो नित्यः शाश्वतः ११ (सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म ११) 44 ईब्र रातेदीतुः परायणं 17 44 यत्र नान्यत्पद्यति नान्यच्छुणोति नान्य-द्विजानाति स भूमा" "यो वै भूमा तदमृतं" इत्यादिश्रुतिभ्यो ब्रह्मणि नित्यत्वं विशुद्धसत्त्वस्य पुंसः प्रतिभाति । तथा ''नैवेह किंश्वनाय आ-सीन्मृत्युनैवेद्मावृतमासीत् 14 अंतिमा वा इद्मेक एवाय आसीन्नान्य-त्किञ्चन मिषत्' ' 'सेंदेव सोम्येद्मय आसीदेकमेवाद्वितीयं' ' निति नेति<sup>17 44</sup> नेहे<sup>3</sup> नानास्ति किञ्चन<sup>17</sup> <sup>44</sup>येँत्रान्यत्परयत्यच्छृणोत्यन्यद्वि-जानाति तद्रुपं १ 4 अथ यद्रुपं तन्मर्सं १ इत्यादिश्रुतिवचने भ्यो ब्रह्म-णोऽन्यत्र सेद्प्रपञ्चेऽनित्यत्वं च तस्यैव पुंसः प्रतिभाति। तथानुमानमपि 44विमतोऽचेतनवर्गोऽनित्यो विभक्तत्वाद्घटपटस्तम्भादिवत् ? इति । अ-नेन हि विभक्तस्यानित्यत्वेऽवगते तस्मिन्ननुगतप्रकाशासकस्य ब्रह्मणोऽवि-भक्तस्य नित्यत्वसप्यर्थोदवगच्छति । आकाशादेश्चोत्पत्तिमत्त्वसाधनेना-नित्यत्वमुत्तरत्र वर्णयिष्यामः । न चैवं श्रुत्यनुमानाभ्यां विवेके सति व्र-ह्मणो विज्ञातत्वाद्छं विचारेणेति वाच्यमापाततो निसं वस्तु ब्रह्मेत्यवग-मेऽपि तस्याद्वितीयत्वप्रसगिभन्नत्वादेरनिर्धारणाजिज्ञासाया अनिवृत्तेः। इलास्तां विस्तरः॥

ऐहिकानां इति । इहलोकभवा ऐहिकाः प्रतिपन्नशरीरसम्ब-न्धिनः स्रक्कन्दनवनितागृहक्षेत्रपशुभृत्यादिविषयजन्यसुखरूपा भोगाः कृषिसेवाप्रतिप्रहादिकर्मजन्या अनित्या यथा दृष्टा एवमामुष्मिका अप्य-

१. Brih. 4. 4. 16. The Upanishad reads तहेवा: (with which N. agrees) not तहेव. २. Mund. 1. 1. 6. ३. See footnotes to page 70. ४. Katha 2. 18. ५. Tait. 2. 1. ६. Brih. 3. 9. 28. ७. Chhâ. 7. 24. 1. ८. Idem. ९. Brih. 1. 2. 1. २०. Ait. 1. 1. २१. Chhâ. 6. 2. 1. २२. Brih. 2. 3. 6. २३. Idem. 4. 4. 19. २४. Chhâ. 7. 24. 1. २५. Idem.

सृतादिविपयसंवाजन्यानन्दा यागादिकर्मजन्यत्वादिनत्या भवितुमई-न्तीति निश्चित्य तेभ्यो नितग् छर्दिताश्रवजुगुप्सेहामुत्रार्थेफलभोगवि-राग इत्यर्थः । अयं भावः । सुखं से निरतिशयं भृयादुःखं से साभूद-णुमात्रमपीत्यन्त्रिखप्राणिनामस्यभिनिवेदाः । ते चैवमभिनिविष्टाः पुरुष-कारावलन्वनेन सर्वेत्साहं यतन्तोऽपि न लभन्ते सुखमात्यन्तिकं दुःखा-भावं च । कथम् । केचित्समुद्रयानराजप्रीणनायतिकष्टमनुभूय फलकाले ख्यं नइयन्ति । केचित्प्राप्तफला अपि व्याध्यासुपद्वताः सन्तो भोगं न लभनते । केचित्तु प्राप्तपद्भोगा अपि भोग्यभार्यापुत्रादिविनाशाद्वा तद्वि-संवादाद्वान्येवी सह स्पर्धास्यादिभिः सिच्चतभोग्यजातस्य क्षयभयेना-नावृष्टादिचिन्तासन्तापादिभिश्च क्षणमपि सुखमलभमानाः कष्टा द-रिहाः काणकुळ्ळीववधिरादयो वुभुक्षापिपासार्दिता वहुळमुपळभ्यन्ते । एवं दुःखबहुले संसारे सुखलबमात्रमनुभवन्नपि ऋपणबद्विशुद्धचित्तो न सज्जते किन्तु विर्ज्यत एवेति । नन्वस्त्वेवमैहिकं सुखमनित्यत्वादिदोप-दुष्टत्वाहिरागास्पदं तथापि न पारलैकिकाद्पि विरक्तिरुपपद्यते क्षयि-णुत्वानुमानस्य ''अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति'' इति शुतिवाधितविपयस्यानुत्थानादिति चेन्मैवम्। "तैद्यथेह कर्मजितो छोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयत'' इति श्रुत्या वस्तुवलावल-म्बनेन प्रवृत्तयानन्यपर्या सापेक्षाक्षय्यफलविषयकायाः प्रांशस्यलक्ष-णया विध्येकवाक्यत्वेनान्यपरायास्तस्या एव वाधितत्वात् । न हि जन्यं नित्यं भावरूपं दृष्टमत ऐहिकभोगवदेवात्रह्यस्तम्वपर्यन्तेषु भोगेषु वैराग्य-मुपपद्यत इति । तेंदुक्तं भगवता व्यासेन ।

> "यच कामसुखं छोके यच दिव्यं महत्सुखम् । तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाहर्तः षोडशीं कलाम् ॥" इति ।

शमादीन्विभजते शमाद्य इति । मनसो विहःप्रवृत्तौ वाह्ये-निद्रयाणां द्वारत्वात्तन्निरोधमन्तरेण मनोनिग्रहाशक्तेर्दमानन्तरं शमो द्र-

१. S'atapatha 2. 6. 3. 1. २. Chhâ. 8. 1. 6. ३. प्रशस्तलक्षणायाः P. ४. Mahâbhârata xii. 6636 (Chap. 177), and 9919 (Chap. 277).

1.

प्रव्यः पाठकमाद्थेकमस्य वलीयस्त्वाद्धिहोत्रयवागूपीकवत् । मनसो Sन्तः करणस्य निमहो विषयेभ्यो वलादाकर्षणं शस इत्येतावत्युक्ते अव-णादिविषयेभ्योऽपि निमहे प्राप्ते ततो निमहस्य ज्ञानानुकूलत्वाभावादा-नर्थक्यमित्याशङ्क्य नित्रहं विशिन्धि श्रवणादीति । मननादिसङ्गहार्थ-मादिपदम् । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम् । तद्यतिरिक्तेत्यत्र अवणादिस्तच्छ-च्दार्थः । निवर्तितानां तेषां वाह्यान्तरिनिद्रयाणां तव्यतिरिक्ताविषयेभ्यः श्रवणादिव्यतिरिक्तविषयेभ्य उपरमणं पुनर्विषयप्रवृत्त्यनुत्साहकरणेन स्थिरीकरणमुपरतिरित्यर्थः । ननु शमदमयोर्छक्षणाभ्यामिद्मुपरतिलक्षणं सङ्कीर्णे प्रतिभाति वहिःप्रवृत्तेन्द्रियन्यापारनिरोधात्मकस्य लक्षणार्थस्य तुल्यत्वादित्यपरितोषात्प्रकारान्तरेणोपरतिं लक्षयति अथवेति । विहिता-नामवर्यकर्तव्यतया चोदितानां सन्ध्यावन्दनामिहोत्रादीनां कर्मणां वि-धिना ''तद्धैके प्राजापत्यामेवेष्टि कुर्वनित''

> ''प्राजापत्यां निक्ष्येष्टिं सर्ववेद्सद्क्षिणाम्। आत्मन्यग्नीन्त्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेदृहात्" ॥

इत्यादिश्रुतिस्मृत्युक्तमार्गेण परित्यागः परिव्रजनं सत्त्यास उपरितिरि-त्यर्थः । शमादिवत्सन्यासोऽप्यात्मज्ञानान्तरङ्गत्वाद्वश्यं सुमुक्षुणानुष्ठेयः। तथा च श्रुतयः।

> <sup>44</sup>ने कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके असृतत्वसानशुः"॥ <sup>44</sup>वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्यासयोगाचतयः शुद्धसत्त्वाः"॥

"एतमेव प्रवाजिनो लोकसीप्सन्तः प्रवजन्ति" "पुत्रेषणायाश्च वि-

<sup>?. &</sup>quot;The Agnihotra being enjoined before the preparation of the gruel (yavágá) which is a prerequisite." P. (trans.) See, too, Vâchaspatyam, s. v. अर्थकम. २. Jâbâla 4. ३. Manu 6. 38. ४. Mahanar. 10. 5. 4. Mund 3. 2. 6. 4. Brih. 4. 4. 25. (Mâdhyandina). v. Idem. 26.

त्तेपणाचाश्च होकेपणाचाश्च व्युत्थाचाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति<sup>11</sup> 'तिनि वा एतान्यवराणि तपांसि न्यास एवासरेचयत्' इसाद्याः।

### स्मृतयश्च ।

"नैव्कर्म्यसिद्धिं परमां सत्त्वासेनाधिगच्छति"॥ "त्वैम्पदार्थविचाराय सत्त्वासः सर्वकर्मणाम्"॥

> "अर्थस्य मृहं निकृतिः क्षमा च कामस्य रूपं च वपुर्वयश्च । धर्मस्य यागादि द्या दमश्च मोक्षस्य सर्वोपरमः क्रियाभ्यः" ॥

''प्रैवृत्तिलक्षणो योगो ज्ञानं सत्र्यासलक्षणम् । तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य सत्त्र्यसेदिह वुद्धिमान्''॥

इत्याद्यः । न्यायश्च पुरुपस्थोद्देश्यसिद्धये यदुपयुक्तमिवरोधि च त-दुपादेयं विपरीतं तु हेयिमिति । तिद्द ब्रह्मासिज्ञास्नां वेदान्तिविचारे क्रियमाणे न कर्मणामुपयोगो विनापि कर्म तदनुष्टानिसद्धेः । नाष्यिव-रोधः । कर्मविक्षिप्तिचित्तस्य वेदान्तार्थनिर्णयाशकेः कर्मणां विचारिवरो-धित्वात् । न ह्यपेतब्रह्मश्चायकर्त्रभोकृत्रह्माहमस्मीत्यात्मिन विचार्य-माणे ब्राह्मणाद्यध्यासिविशिष्टात्मप्रतिपत्त्यधीनेषु कर्मस्वधिकारो न विक्ष्यते येनात्मिज्ञासुना कर्माणि न त्यक्तव्यानि स्युः । तस्माच्छ्रतिस्य-तिन्यायैरात्मज्ञानाङ्गतया यः सत्त्र्यासः कर्तव्यतया प्राप्तः सोपरितिरिति भावः । शीतोष्णादीत्यादिपदान्मानापमानत्यामात्राभशोकहर्षादिश्रहः । श्रवणादावित्यत्रादिशव्दो मननादिसङ्गद्दार्थः । तदनुगुणेत्यत्र गुक्शुश्रू-पापुस्तकसम्पादनतद्रक्षणादिः श्रवणाद्यनुगुणो विषयो निर्दिश्यते । न

र. Mahânâr. 21. 2. २. Gîtâ xviii. 49. ३. Upades'asâhasrî xviii. 222 (°विवेकाय). ३. Sankshepas'ârîraka 3. 366. ५. Mahâbhârata xiv. 1195 (chap. 43). See Notes.

पुनः सुखवासद्रव्यान्नादिसङ्गहादेरि अवणाद्यनुकूलत्वात्तदर्थं मठार-म्भप्रतिमहादावि चित्तसमाधिः कर्तव्य इहोपिद्द्रयते ''देण्डमाच्छादनं कौपीनं परिमहेच्छेषं विसृजेत्'' इति सन्यासकाले त्याजितस्य दण्डकौ-पीनाद्यतिरिक्तस्य विना प्रतिप्रसवशास्त्रं सङ्ग्रहानुपपत्तेरित्यर्थः । समाधि-रैकाम्यं तत्परत्विमिति यावत् । गुरुवेदान्तादीत्यादिपदात्स्मृतीतिहासपु-राणानां महः । विश्वास इदिमत्थमेव नान्यथेति गुर्वादिवाक्येषु नियता वृद्धिः सा अद्वेत्यर्थः ॥

चरमं साधनं लक्षयित मुमुक्षुत्वं इति । मोक्षो नाम विद्यानिरस्ता-विद्यातत्कार्यब्रह्मात्मनावस्थानम् । तद्विषयेच्छा मोक्षेच्छा तद्वत्त्वं मुमुक्षु-विस्थिथः । ननु

"येदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवति """"।।

इति श्रुतेः सर्वकामविमुक्तस्य मोक्षाधिकारात्कथिमच्छाधिकारिविशे-षणिमिति चेन्नायं दोषोऽनात्मविषयेच्छाया एव कामत्वात्तद्मिप्राया श्रुतिः । मोक्षेच्छायास्तु आत्मविषयतयाकामत्वात् । "अथाकामयमानो योऽकामो निष्काम आत्मकाम आप्नकाम" इति श्रुतेरात्मकामस्याप्तका-मत्वेनाकामत्वावगमादिति । विद्याधिकारिणः शमादिसाधनवत्त्वे श्रुतिं प्रमाणयति शान्तो दान्त इति । "शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः स-माहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यित" इति काण्वाः पठन्ति । समाहित इत्यस्य स्थाने "श्रद्धावित्तो" भूत्वेति माध्यन्दिनाः । तदुभयपाठानुरोधेन गुणोपसंहारन्यायमाश्रित्येह शमादयः षण्निर्दिष्टा इति द्रष्टव्यम् । श-मादेर्विद्याहेतुत्वं श्रीभगवानप्याह ।

> <sup>44</sup>योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते<sup>11</sup>।। 44......अशान्तस्य कुतः सुखं<sup>11</sup>।। तथा।

१. Aruneya. Up. 1. २. निहिता M. निश्चयात्मिका P. ३. Brih. 4. 4. 7. ३. Idem. 4. 4. 6. ५. Brih. 4. 4. 23. ६. Gîtâ vi. 3. ७. Idem. ii. 66.

''यदा संहरते चायं कूमोंऽङ्गानीव सर्वशः।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता''॥ इति।

''सर्वधर्मान्परिट्यच्य मामेकं शरणं व्रज''॥ इति

''मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः।

आगमापायिनोऽनिट्यास्तांस्तितिक्षस्य भारत''॥ इति

''समाधावचला वुद्धिः ''॥

''मैच्येव मन आधत्स्य मिय वुद्धिं निवेशय''॥ इति

''श्रद्धावाँ हुभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः''॥

''अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्चित''॥ इति च।

मुमुक्षुत्वेऽपि ।

''मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये'' ।।
''तैतः पदं तत्परिमागितव्यं
यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः ।
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये
यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी'' ।।

इति श्रुतिस्मृती द्रष्टव्ये । एवं विशेषणविशिष्टो वेदान्ताधिकारीति निरूपितेऽर्थेऽभियुक्तवचनमुदाहरित उक्तं च । प्रशान्ति इति । प्रशान्तिचत्ताय शान्ताय । जितेन्द्रियाय दान्ताय । प्रहीणदोषाय नितान्तिर्मेलस्वान्ताय । यथोक्तकारिणे काम्यनिषिद्धवर्जनपुरःसरं नित्याद्य-नुष्टानलब्धेश्वरप्रीतये । गुणान्विताय विवेकवैराग्योपरितितिक्षासमाधानयुक्ताय । सर्वदा गुरुमनुगताय श्रद्धालवे । एवंभूताय मुमुक्षव ए-तदात्मज्ञानं सततं गुरुणा देयिमिति श्लोकार्थः ॥

<sup>2.</sup> Gîtâ 2. 58. 3. Idem. 18. 66. 3. Idem. 2. 14. 3. Idem. 2. 53. 4. Idem. 12. 8. 4. Idem. 4. 39. 5. Idem. 4. 40. 6. S'vet. 6. 18. 8. Gîtâ 15. 4.

तदेवमधिकार्यनुबन्धो निरूपितः । इदानीं विषयानुबन्धं व्यपदि-श्वति चिषय इति । क्षीरनीरवत्परस्परविभिन्नयोः समानाभिहारस्यै-क्यशब्दार्थलाज्ञीवब्रह्मणोरिप स्वरूपतो भिन्नयोरैक्यं सिश्रीभाव इति शङ्का स्यात्सा माभूदिति व्याचष्टे शुद्धचैतन्यमिति । चैतन्यस्य शुद्धवं सर्वधर्मातीतलमेकरसलम् । ननु कथं शुद्धचैतन्यस्य विचारविषयलं यावता प्रागपि विचारात्तत्त्वप्रकाशं स्वयमेवावभासत इत्याशङ्क्य स्वरू-पेणावभासमानलेऽपि परिपूर्णसिचदानन्दप्रसम्बरूपतयाज्ञायमानला-द्विषयवोपपत्तिरित्यभिप्रेत्याह् प्रमेयमिति । प्रमेयवमज्ञातवम् । अयं भावः । ब्रह्मात्मवस्तुनो विषयस्यात्यन्ताप्रसिद्धौ न विचारप्रवृत्तिः सम्भवत्युद्दे-इयविषयाप्रसिद्धेः । तथा यथावत्प्रसिद्धौ च न विचारप्रवृत्तिरनुपयो-गात्। तथा च केनचिद्रूपेण प्रसिद्धं ब्रह्मासवस्तू दिश्यविचारेण तद्या-थात्म्यं निर्णेयम् । तदिह ब्रह्मपदस्य निरितशयमहत्त्ववित सामान्येन प्रसिद्धलादासपदस्य च प्रतीचि सामान्येन प्रसिद्धेः ''अयमासा ब्रह्म'' इत्यादौ समभिव्याहारादैक्यस्याप्यापाततः प्रसिद्धेस्तद्विशेषस्य च पारो-देहेन्द्रियमनोबुद्धिप्राणाहंकृतिविलक्षणत-क्ष्यसद्वयलाद्यनिधकरणलस्य रसाक्षिप्रत्यगभित्रसिचदानन्दाद्वयत्रहारूपलस्य चाप्रसिद्धेः सामान्यतः प्र-सिद्धवस्तू देशेन तद्विशेषनिर्धारणाय विचारप्रवृत्त्युपपत्तिरिति । यद्वा । परोक्षतः प्रसिद्धं ब्रह्मासवस्तूदिश्य तत्स्वरूपसाक्षात्काराय विचारप्र-वृत्त्युपपत्तिरिति। तथा च श्रुतिः। ''औसा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य' इत्याससाक्षात्कारमनूच तादर्थ्यंन मनन-निद्ध्यासनाभ्यां फलोपकार्यङ्गाभ्यां सह अवणमनुष्ठेयं विधत्ते । सैपृ-तिरुपि ।

"श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः। मला च सततं ध्येय एते दर्शनहेतवः"॥ इति।

१. Bṛih. 2. 5. 19. २. Bṛih. 2. 4. 5. ३. Seems to be quoted in Bṛihadâranyakavârtika 2. 4. 304.—"श्रोतच्यः श्रुतिवाक्येभ्य इत्यत्राशं-क्यते यतः।" Can trace it no further.

ननु प्रधानादीनामि किपलकणादादिस्मृतिसिद्धानां वेदान्तवाक्य-विषयतात्कथं जीवब्रह्मेक्यस्य विषयत्वसंकीर्तनिमिति तन्नाह तन्नैवेति । उपक्रमोपसंहारादिभिर्लिङ्गेर्वेदान्ततात्पर्ये निरूप्यमाणे प्रत्यक्स्क्षे ब्रह्म-ण्येव पर्यवसानदर्शनात्प्रधानादिषु चादर्शनाद्वह्मेव वेदान्तविषयो न प्र-धानादिरित्यर्थः । तथा च श्रुतिस्मृती भवतः । ''सर्वे वेदा यैत्पदमा-मनन्ति'' ''वेदेश्च सर्वेरहमेव वेद्य' इति च ॥

तृतीयमनुबन्धमाह स्वस्वन्धस्तु इति । तद्देक्यं प्रत्यग्रह्मणोरेक्यं त्व तत्प्रमेयं चेति तथा तस्योति विग्रहः । ननु कथं यथोक्तप्रमेयस्योप-निषत्प्रमाणवोध्यत्वं निर्धमेके तिस्मिञ्छ्व्द्शिक्तगोचरत्वायोगादिति चे-को भावः । शब्दादिहीनस्य वाच्यत्वानुपपित्तिरिति चेन्न । अनुक्तोपा-छम्भात् । असङ्गस्य छक्ष्यत्वानुपपित्तिरिति चेद्यथा छक्षणावृत्त्याश्रयणेन व्रह्मात्मेक्ष्यप्रतिवोधस्तथोत्तरत्र वक्ष्यामः ॥

चर्ममनुवन्धमाह प्रयोजनं तु इति । तदेक्यप्रमेयशव्दः पूर्ववत् । अज्ञानं वक्ष्यमाणलक्षणम् । तस्य निवृत्तिः प्रयोजनिमस्येतावत्युक्ते सम्लदुः खोन्मूलनलक्षणं वैशेषिकाभिमतं प्रयोजनमभ्युपगतं प्रतिभायात् । तन्माभूदिति विशेषणान्तरोपादानम् । अज्ञानिवृत्तिरानन्दावाप्तिश्च प्रयोजनिमत्युक्ते नित्यनिरतिशयसुखाभिव्यक्तिर्निः शेषदुः खोच्छित्तिश्च प्रयोजनिमति भाद्याभिमतं प्रयोजनं प्रतिभायात् । तन्माभूदिति तत्स्वरूपेत्युक्तम् । ब्रह्मात्मचैतन्यस्य चानन्दरूपत्वं प्रतिपादितमधस्तात् । विचारजन्यज्ञानस्योक्तोभयविधं प्रयोजनिमत्यत्र क्रमेण श्रुती प्रमाणयित तरतीत्यादिना । आत्मविद्भूमाख्यब्रह्मात्मसाक्षात्कारवाञ्छोकोपलक्षित-संसारमलाज्ञानं तरत्यतिक्रामति । यः कश्चिद्रह्म परमात्मानं प्रत्यपूपं वेद साक्षात्करोति स ब्रह्मैव भवति तदूप एव भवतीत्यर्थः ॥

नन्वविद्यानिवृत्तेर्विद्यासाध्यत्वेन प्रयोजनत्वेऽपि कथं स्वरूपानन्दस्य तथात्वं तस्य नित्यप्राप्तत्वेन विद्यासाध्यत्वाभावादिति चेत्सत्यं नित्यप्रा-

<sup>2.</sup> Katha 2. 15. 2. Gîtâ xv. 15.

प्तमप्यानन्दात्मव्रह्मस्वरूनमविद्यावस्थायां विस्मृतकण्ठगतचामीकरवदन-वाप्तमिव भवति । विद्यया लविद्यानिवृत्तौ विज्ञातचामीकरवदिभव्य-क्तिमापद्यमानमवाप्तमिव व्यपदिइयत इति न काचिद्नुपपत्तिरिति भावः ॥ ४ ॥

एवं साधनचतुष्ट्यसम्पन्नस्याधिकारिणो विज्ञातविषयादिमत आस-याथात्म्यजिज्ञासया गुरूपसत्ति दर्शयति अयमधिकारी इति । ज-ननमरणादीत्यादिपदाद्रागद्वेषादिग्रहः । संसारानलसन्तप्तो गुरुमुपसृत्य तमनुसरतीत्यन्वयः । जपसरणं समीपगमनमनुसरणमनुवृत्तिरिति भेदः । अत्युद्धिप्रस्याविलम्बेन तच्छान्तिकरस्थानप्रवेशे दृष्टान्तमाह प्रदीप्तेति । निदाधमध्याह्वाकमरीचिसंव्याप्तखल्वाटः प्रदीप्तशिराः । शिशिरतरमधुर-जलपरिपूर्णो महाहदो जलराशिः ।

''रिक्तपाणिर्न सेवेत राजानं देवतां गुरुम्।"

इति वचनमाश्रित्याह उपहारपाणिरिति । उपहार उपायनं पाणी यस्य सः । श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्टमिति गुरोर्विशेषणे । श्रोत्रियलं वेद्वेदा-इपारगलं वेदान्तार्थपारगलं वा प्रकृतोपयोगात् । श्रोत्रियप्रहणमकामहत्त्वावृज्ञिनलयोरप्युपलक्षणार्थम् ''यश्र श्रोत्रियोऽवृज्ञिनोऽकामहत'' इति श्रुतेः । अकामहतलं ब्रह्मलोकानन्दाद्वीचीनेष्वानन्देषु वितृष्ण-लम् । अवृज्ञिनलं यथोक्तकारितया निष्पापलम् । ब्रह्मनिष्ठलमोपनिषद्वब्रह्मासविज्ञानपरिपूर्णलमित्यर्थः । उक्तविधिना यथोक्तगुरूपसर्पणं विव्यार्थिनावश्यं कर्तव्यमित्यत्र प्रमाणमाह समिदिति । समिच्छव्दो गुरो-रमुरूपोपायनमात्रोपलक्षणपरः । आदिशब्दात् ''आँचार्यवान्पुरुषो वेद'' 'आँचार्यद्वेव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापत्'' इत्यादिश्रुत्यन्तरसङ्ग्रहः । शिष्योपसृत्यनन्तरं गुरोरूपदेशकमं दर्शयित स परमेति । स गुरुः

१. Quoted (with पश्येत however) in Indische Sprüche, as frc. Vikramacharita. 115. Compare, too, रिक्तपाणिन पश्येत राजानं आखा स्थियम् of Mahâbhârata vii. 7886. २. Bṛih. 4. 3. 33. ३. Chhâ. 14. 2. ४. Idem. 4. 9. 3:

परमकृपया प्रपन्नजनक्षेत्रदर्शनजातकर्तणया तन्मतिप्रकाशनप्रवृत्त्या वा। तदुक्तनभियुक्तैः।

> "एतदेव द्यालुलक्षणं यहिनेयजनवुद्धिवर्द्धनम्" ॥ इति ।

उक्तार्थज्ञापिकां श्रुतिं पठित तस्मा इति । तस्मा एतत्रोवाच । "यँ-द्वेत्य तेन मोपसीद ततस्त ऊर्व्व वक्ष्याभि" इत्यादि श्रुत्यन्तरमादि-शब्दार्थः ॥ ५ ॥

अध्यारोपं सदृष्टान्तं ठक्षयति अस्पर्पः इति । ननु कथमवस्तुनो निरात्मकस्यारोपो यावता कचिदृष्टपूर्वस्य सत एव कचिद्रारोपो दृष्टः । उक्तं च भट्टाचार्येः।

"अध्यस्यते खपुष्पत्नमसत्कथमवस्तुनि । प्रज्ञातगुणसत्ताकमध्यारोप्येत वा न वा" ॥ इति ।

डच्यते । संस्कारजन्यो हि भ्रमस्तित्त्वये पूर्वप्रतीतिमात्रमपेक्षते न पुनः पूर्वप्रतीतस्य परमार्थसत्त्वमापि व्यतिरेकाभावात्संशयविपर्ययदृष्टे-प्वपि संस्कारकार्यस्मृतिदर्शनात् । तथाहि छोकेऽनुभवोऽस्मिन्वस्मीक-कूटे मम पुरा स्थाणुः पुरुषो वेति सन्देह आसीद्स्मिञ्छुक्तिशक्छे रजत-भिद्मिति भ्रम आसीदित्यादिः । न च संशयविपर्यययोरेवेयं स्मृतिन तद्र्थयोरिति वाच्यमर्थश्चन्ययोस्तयोः स्मृतिविषयत्वानुपपत्तेः । तस्मानित्रपाख्यविछक्षणस्य पूर्वपूर्वभ्रमदृष्टस्याप्युत्तरोत्तरारोपोपपत्तेर्भ्रमप्रवाहस्य चानादित्वेनान्योन्याश्रयानवस्थादिप्रसङ्गानवकाशाद्यक्तं वस्तुनि पर्मार्थे सत्यवस्तुनोऽनिर्वचनीयस्यारोप इत्यर्थः । वस्त्ववस्तुनी क्रमेण छन्ध्यति वस्तु इति । ननु व्रह्मण एव वस्तुत्वे जीवस्य शुक्त्यादेश्चावस्तुन त्वात्कर्तृत्वाद्ययारोपे रजताद्यध्यारोपे चाव्याप्तिः स्यादिति चेन्न व्रह्मण्येव जीवत्वस्थापि किष्पतत्वात्कर्तृत्वादेश्च सोपाधिकश्रमतयोपाध्यनुरक्ते वन्तिन्वस्थापि किष्पतत्वात्कर्तृत्वादेश्च सोपाधिकश्चमतयोपाध्यनुरक्ते वन्

१. °करुणः P. २. °प्रवृत्तिः N.P.Q.R. ३. Sarikshepas'ârîraka 4. 3. ८०० ८०० १. १. १. १. Kumârila Bhaṭṭa's Tontravârtika. 1. 4. 22. ६. तसान्निद्वाद्यवि P.

हाण्येवाध्यारोपाच्छुनयादेरिप रजताद्यधिष्ठानचैतन्यावच्छेदकत्वेनाधि-ष्ठानत्वमुपचर्यते । न पुनस्तस्यैवाधिष्ठानत्वमज्ञातं हि वस्त्वारोपाधिष्ठा-नम् । न च शुक्तयादेरज्ञातत्वमस्ति जडत्वाचिन्मात्रनिष्ठत्वाचिन्मात्र-विषयत्वाचाज्ञानस्य । तदुक्तम् ।

> ''यस्याज्ञानं भ्रमस्तस्य भ्रान्तः सम्यङ्ग वेत्ति सः।' जडं न विद्यावेद्यवाज्ञातोऽज्ञानं जडाश्रयम्।।

ततश्च सत्यस्य वस्तुनो मिथ्यावस्तुसम्भेदावभासोऽध्यारोप इत्युक्तं भवति । एतेन चिज्जडयोः परस्परतादात्म्याध्यासे ग्रून्यमेव जगतस्तत्त्वं स्याद्ध्यस्तस्य भिथ्यालादिति केषाश्चिचोद्यं निरस्तम् । श्रमकाले परि-स्फुरदंशस्य भिथ्यालेऽप्यपरिस्फुरतोंऽशान्तरस्य विद्यमानत्वात् । तदु-क्तसभियुक्तैः ।

''अध्यस्तमेव हि परिस्फुरित भ्रमेषु । नान्यत्कथञ्चन परिस्फुरित भ्रमेषु । रज्जुलशुक्तिशकललमरुक्षितिल-चन्द्रैकताप्रभृतिकानुपलम्भनेन'' ॥ इति । ''किं ञ्चानृतद्वयमिहाध्यसितव्यमिष्टं स्याचेत्तदा भवति चोद्यमिदं लदीयम् । सत्यानृतासकामिदं मिथुनं मिथश्चे-द्ध्यस्यते किमिति शून्यकथाप्रसङ्गः ॥''

इति च।

तस्माद्युक्तमुक्तं वस्तु सिचदानन्दाद्वयं ब्रह्म तस्मिन्नज्ञानतत्कार्याखि-स्रजडसमूहस्यावस्तुनोऽध्यारोप इति ॥

अज्ञानं न्युत्पादयित अज्ञानं तु इति । तुशन्दो मतान्तरेभ्यो वै-शिष्ट्यद्योतनार्थः । तमेव विशेषं दर्शयित सदसद्रधामित्यादिना । ज्ञान-विरोध्यज्ञानमित्युक्ते ज्ञानप्रागभावे प्रसङ्गं न्युदस्यित भावरूपमिति । उत्तरज्ञानविरोधिपूर्वज्ञानन्युदासाय सदसद्रधामनिर्वचनीयमिति । मि-

Sankshepas'ârîraka 1. 36.
 Idem. 1. 33.

श्याज्ञानव्युदासाय त्रिगुणात्मकमिति । यहा ज्ञानिवरोधित्वं ज्ञानापने नोचत्वं तदेवाज्ञानत्विमत्यज्ञानलक्षणम् । न च त्रह्यात्मेकत्वज्ञानापनोद्य-प्रपञ्चेऽतिव्याप्तिस्तर्याज्ञानोपादानकत्वेनाज्ञानानितरेकात् । नाप्यज्ञाना-स्यस्यन्वेऽतिव्याप्तिरसङ्गस्वभावस्य चिदासनोऽज्ञानसम्बन्धस्याज्ञाना-धीनत्वात्तस्याप्यज्ञानास्यत्वोपपत्तेः । अतो नानयोर्लक्ष्यविहर्भाव इति न लक्षणस्यातिव्याप्तिः । अव्यास्यसम्भवयोस्तु शङ्केव नास्ति ज्ञानेनाज्ञान-वाधस्य प्रसिद्धत्वात् । न च पूर्वज्ञाने ज्ञानप्रागभावे चातिव्याप्तिः पूर्वज्ञानस्य ज्ञानापनोद्यत्वनियमाभावादिच्छादिवृत्त्यन्तरोत्पत्त्यापि तद-पनोददर्शनात् । इह च नियमेन ज्ञानापनोद्यस्याज्ञानत्वाभ्युपगमात् । प्रागभावस्य च प्रतियोग्युत्पत्तिमात्रविरोधिनस्तद्पनोद्यत्वाभावात् । न ह्यनुत्पन्नः प्रतियोगी कस्यचिद्पनोदकः सम्भवति । अतो न तयोरित-व्याप्तिः ॥

नन्वज्ञानस्यापि ज्ञानोत्पत्तिनान्तरीयकतया विनाशाश्रयणात्कथं ज्ञान्तापनोद्यत्विमिति चेत्र । ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं विलम्बाभावाभिप्रायेणाज्ञान-नाशस्य ज्ञानोत्पत्तिनान्तरीयकतावाचोयुक्तराश्रयणात् । भावाभावयोस्तु क्षणमात्रमपि सहभावानुपपत्तेरित्यस्ति प्रागभावाद्वैषम्यमज्ञानस्येति । सन्सद्भयामनिर्वाच्यमित्यपरं लक्षणम् । अत्रापि पूर्ववदेवातिव्यास्यादिपरिहारो द्रष्टव्यः । नेदमसम्भवि । अज्ञानस्य सत्त्वे चिदासवद्वाधाभाव-प्रसङ्गात् । असत्त्वे च वन्ध्यासुतादिवदपरोक्षप्रतिभासानुपपत्तेः । बाध्यतीत्योश्राज्ञाने प्रसिद्धत्वाद्युक्तं तस्यानिर्वचनीयत्वम् । सदसत्त्वपक्षयो-रक्तदूषणमुपजीव्य मिथ्याज्ञानसंस्कारोऽज्ञानमसत्प्रकाशनशक्तित्वेनास-द्वेति मतद्वयं निरसनीयम् । मिथ्याज्ञानमात्मगुणोऽज्ञानमिति पक्षं निरस्ति त्रिगुणात्मकमिति । गुणा लोहितशुक्कष्णा अज्ञानकार्येषु तेजो-वन्नेष्ववान्तरप्रकृतिषु प्रसिद्धा "यद्येदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तदूपं यच्छुक्कं तद्पां यत्कृष्णं तदन्नस्य" इति श्रुतेः । तथा च कार्यगतित्ररूपेण कार-णमप्यज्ञानमव्याकृतात्मकं त्रिरूपेण त्रिगुणात्मकमिति यावत् । तथा च

<sup>3.</sup> Chhâ. 6. 4. 1.

न्यायः । ''ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके' इति । यद्वा रजः-सत्त्वतमोलक्षणास्त्रयो गुणास्तद्युक्तमज्ञानं त्रिगुणात्मकमिति । गुणगुणिनो-रभेदविवक्षया त्रिगुणात्मकमित्युक्तम् । तथा च गुणस्य गुणवत्त्वानुपप-त्तेर्न मिथ्याज्ञानमज्ञानिस्यर्थः । ज्ञानाभावोऽज्ञानिमिति मतं निरस्यति भावरूपमिति । अयमर्थः । अभावप्रतियोगि यज्ज्ञानं तर्तिक साक्षिचै-तन्यं स्यात् ''साक्षी चेता'' इत्यादिश्रुतेसास्यापि ज्ञानत्वप्रसिद्धेः । किं-वान्तः करणवृत्तिः ''विङ्गानेन वा ऋग्वेदं विजानाति'' इति विज्ञानश-ब्देन बुद्धेः अवणात् । अथवात्मगुणस्तथात्वेन च ज्ञानस्य वैशेषिकतत्रे प्रसिद्धत्वात् । तत्राद्यो नाभावप्रतियोगी तस्य निखत्वात् । द्वितीये ज्ञा-नशब्दस्यौपचारिकत्वेन तद्भावस्य मुख्यतोऽज्ञानत्वायोगात् । "येन वा परयति" इत्यारभ्य "प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो छोक" ईंसन्तेन प्रज्ञाशब्दवाच्यप्रसक्षेतन्यव्याप्तस्यैव चक्षुरादिद्वारकबुद्धिपरिणा-मस्य सङ्कीर्तनात् । साङ्खयपक्षमाश्रित्यानौपचारिकत्वे स्वीकियमाणेऽपि न वृत्त्यभावोऽज्ञानं वृत्त्यभावशब्देन वृत्त्युपादानबुद्धिस्वरूपावस्थान-मात्रस्थैवाभिलापात् । अतः पक्षान्तरं परिशिष्यते । तत्रेदं वक्तव्यम् । ज्ञानविशेषाभाव एवाज्ञानं ज्ञानसामान्याभावोऽपि वेति । नाद्यो म्-ढोऽहं न किञ्चिज्ञानामीत्यनुहिखितविषयविशेषस्याप्यज्ञानस्यानुभवात् । न च तत्रापि विषयविशेषपर्यवसायित्वं करुप्यत इति वाच्यं विनानुप-पत्ति सामान्यबुद्धिर्विशेषालम्बनत्वे सामान्यबुद्धिविलोपसङ्ग्रहात् । तथा च घटवत्यिप भूतले घटसामान्यनिषेधप्रसङ्गः सुषु त्यभावप्रसङ्गश्च स्यात्। तस्माज्ज्ञानसामान्याभावोऽहमज्ञ इत्युह्मिख्यत इति वाच्यम् । तत्र चा-भावज्ञानस्य धर्मिप्रतियोगिज्ञानसापेक्षस्यात्मनि धर्मिणि ज्ञाने च प्रति-योगिनि विज्ञायमाने तस्मिन्नेवासानि कथं ज्ञानाभावप्रहोऽभावप्रति-योगिनो ज्ञानस्य तत्र वर्तमानत्वात् । तयोरविज्ञायमानयोरपि कथं त-त्राभावप्रहः कारणाभावात् । षष्ठप्रमाणपक्षेऽप्ययं न्याय ऊहनीयः।

<sup>3.</sup> Brahmasûtra 1. 4. 9. 3. S'vet. 6. 11. 3. Chhâ. 7. 7. 1. 3. Aitareya 5. 1-3. 5. Namely anupalabdhi. See Notes.

नन्वनुपपत्तो सत्यां सामान्यवृद्धेरि विशेपालम्बनत्वं करुप्यते यथा घ-टबत्यिप भूतले घटो नास्तीति वृद्धेर्विचिक्षत्तघटाभाविषयत्वं तद्विद्दापि सामान्याभावस्य यत्किञ्चिष्णतियोगिसत्त्विवरोधादात्मिन विज्ञायमाने तिसम्मनुपपत्ते किञ्चिष्णानामीति वृद्धेर्ज्ञानिवशेषाभाविषयत्वं करुप्यत इति चेन्न । अनयेवानुपपत्त्या भावान्तरिवषयत्वस्यैव करुपनीयत्वात् । न हि मृढोऽहं सामान्यं किञ्चिद्धिप न जानामीत्यनुभवे किञ्चिद्विषया-न्तरमविश्यते यङ्ज्ञानाभाविषयत्वमस्य करुप्येत । यथास्मिन् भूतले न कोऽपि घटोऽस्तीति प्रत्यये घटविशेषस्यानवशेषस्तद्वत् । नन्वप्रसि-द्वभावान्तर्करुपनाहरं प्रसिद्धस्याभावस्यैव यथाकथञ्चिद्प्यज्ञानवृद्धेर्वि-पयत्वकरुपनमिति चेन्न । अत्यन्तमप्रसिद्ध्यभावात् । 'देवैतत्मशक्ति स्व-गुणैर्निगृद्धां'' ''मायां तु प्रकृतिं'' इति च श्रुतिवाक्ययोर्गुणवत्त्वेनोत्प-द्यमानजगदुपादानत्वेन च प्रसिद्धत्वात् । तस्मान्नाभावो ज्ञानं किन्तु भावान्तर्मेवेति ॥

ननु भावत्वमप्यज्ञानस्यानुपपन्नमनादेस्तस्य भावरूपत्वे चिदासवद्-निवृत्तिप्रसङ्गादनिर्मोक्षापत्तेरित्यत आह यतिकश्चित् इति । अय-मर्थः । नास्माभिरज्ञानस्य भावत्वं परमार्थसत्त्वाभिप्रायेणोच्यते किन्त्व-भाववेलक्षण्याभिप्रायेण । न च भावाभावयोः परस्परप्रतिषेधेऽन्यतर-विधिनान्तरीयकत्वात्प्रकारान्तरानुपपत्तिरिति वाच्यं स्त्रीपुंप्रकृत्योः पर-स्परप्रतिस्पर्धनोर्निषेधे तदन्यस्य नपुंसकस्येव भावाभावान्यस्याज्ञानस्यो-पपत्तेः । अथ तत्र प्रमाणान्तरेण तृतीया प्रकृतिरूपलभ्यत इति मतं तर्हीहाप्यस्ति प्रमाणं प्रतीतिवाधान्यथानुपपत्तिरिति सन्तोष्टव्यम् । व-स्तुतस्तु नात्रास्माकमत्यन्तमाप्रहोऽज्ञाने सर्वानुपपत्तेरलङ्कारत्वात् । तदु-क्तम् ।

> ''अविद्याया अविद्यात्विमद्मेव तु छक्षणम् । यत्प्रमाणासिहिष्णुत्वमन्यथा वस्तु सा भवेत्''॥ इति ।

<sup>3.</sup> S'vet. 1. 3. 3. Idem 4. 10. 3. Brihadâranyakavârtika (page 57) verse 181, modified in second line. See Notes.

<sup>((</sup>सेयं आन्तिर्निरालम्बा सर्वन्यायिवरोधिनी । सहते न विचारं सा तमो यद्वदिवाकरम्<sup>()</sup> ॥ इति च । इष्टेसिद्धाविष ।

> <sup>44</sup>दुर्घटत्वमविद्याया भूषणं न तु दूषणम् । कथिञ्जहरमानत्वेऽविद्यात्वं दुर्घटं भवेत्<sup>11</sup> ॥ इति ।

तस्मात्सत्त्वेनासत्त्वेन सद्सत्त्वेन वा सावयवनिरवयवोभयासकत्वेन वा भिन्नाभिन्नोभयरूपत्वेन वा निर्वेक्तुमशक्यत्वेनानिर्वचनीयमज्ञानं स-वितरि दिवान्धपरिकल्पितान्धकारवद्यत्किञ्चिदिति वदन्ति वृद्धा इति सिद्धम् ॥

इदानीं यथानिरूपितमज्ञानमेव नास्तीति विवद्मानं प्रतिवोधियतुं तत्रानुभवश्रुती प्रमाणयति अहम् इत्यादिना । अनुभवस्थास्य ज्ञाना-भाविषयत्वं प्रतिक्षिप्तम् । निर्विकल्पकघितप्रतियोगिकस्य ज्ञानसामा-न्याभावस्य स्वासनि प्रत्यक्षायोग्यत्वाच । न च मावरूपमप्यज्ञानमा-सिन ज्ञायमाने न प्रहीतुं शक्यते तस्य ज्ञानिवरोधित्वादिति वाच्यं स्वप्रकाशसाक्षिचैतन्येन तस्य विरोधाभावात् । अन्तःकरणवृत्त्येव तु विरोधादहमज्ञ इत्यहङ्कारगर्भस्य चोह्नेखस्य साक्षिप्रकाशिताज्ञानविषये स्फुटतरव्यवहारमात्रत्वाच न काचिदनुपपित्तिति भावः । देवस्य स्व-यम्प्रकाशस्यासनः शक्तिं शक्तिवत्परतन्त्रां स्वगुणैः शुक्तादिभिः सत्त्वा-दिभिर्वा निगूढामालिङ्गितां ते ध्यानयोगानुगता अपश्यित्रिति सम्बन्धः ।

"आज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः" ॥ "नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः"॥

इत्यादिस्मृतिः। प्रत्यगासचैतन्यस्य ब्रह्मणो नित्यप्राप्तत्वेन स्वप्रका-शत्वेन चास्ति प्रकाशत इति व्यवहारपुष्कलकारणे सति नास्ति न प्र-

Naishkarmyasiddhi iii. 66.
 Is this by Vimuktâchârya?
 Bee Burnell's Tanjore Catalogue.
 Gîtâ 5. 15.
 Idem 7. 25.

काशत इति तद्विपरीतव्यवहारस्यासन्यावरणमन्तरेणानुपपत्तिः श्रोतैव्य इत्यादिविधिनासयाथात्म्यज्ञानाय श्रवणादिविधानानुपपत्तिश्चेत्यथीपत्ति-द्वयं चकारेण समुचीयते ॥ ६ ॥

न्तु ''अजीमेकां'' ''ईन्द्रो मायाभिः'' इति श्रुतिभ्य एकलानेक-त्वयोरज्ञाने विप्रतिपत्तौ कः समाधिरिति विवक्षायामाह इदं इति । व्यप्रिर्विशेषः समप्रिः सामान्यम् । व्यवह्रियते श्रुत्यादिष्विति शेषः । अयं भावः । यो यद्नुरक्तवुद्धिविषयो नियतः स तदासको यथा मृद्-नुरक्तवृद्धिविषयो घटो मृदासको हपः । तथा सामान्यानुरक्तवृद्धि-विषया विशेषाः सामान्यासका इति युक्तम् । सामान्यविशेषयोरस-न्तभेदे गवाश्ववत्सामान्यविशेषभावानुपपत्तेः । भेदाभेदौ त्वेकस्मिन्न-प्रामाणिकौ वस्तुनो द्वैरूप्यानुपपत्तेः । अभेदपक्षे तु कयाचिद्रेदकल्प-नया सामान्यविशेषव्यवहारोपपत्तेः समुद्रतरङ्गादिवज्ञलतरङ्गचन्द्रादि-वहु। तथा चाज्ञानस्यैकस्यैव सतः सामान्यविशेषभावेनैकानेकत्वव्य-वहारः श्रौतो न विरुध्यत इति । एतदेव दृष्टान्तैरुपपाव्यितुमुपक्रमते तथा हि इत्यादिना। " पुँरश्रके द्विपदः पुरश्रके चतुष्पदः। पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशत् "रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय'' इति मन्नद्वयानुसारेणाज्ञानतत्कार्यावच्छिन्नोऽज्ञान-तत्कारीप्रतिविग्वितो वा चिदासा जीवेश्वरभावं भजत इति मतद्वयम्-परुष्य दृष्टान्तद्वयोपादानमिति सर्वत्र वनवृक्षजलाशयजलकीर्तनाभि-प्रायो बोद्धव्यः ॥

नानात्वेन इत्यादेरयमर्थः । अज्ञानं किं ब्रह्मनिष्ठमुत जीवनिष्ठम् । नाद्यो नित्यगुद्धत्वादिस्वभावविरोधात् । न द्वितीयोऽन्योन्याश्रयात् । तथा हि । अज्ञानमित्युक्ते कस्य किंविषयमित्याश्रयविषयसापेक्षताप्रती-तेने निराश्रयमज्ञानमस्तीति प्रतिपक्तुं शक्यम् । तस्य च जीवाश्रयत्वे जीवभावस्याप्यज्ञानाधीनत्वात्सिद्धे जीवभावेऽज्ञानस्य साश्रयत्वसिद्धिस्त-

<sup>2.</sup> Brih. 2. 4. 5. 3. Svet. 4. 5. 3. Rigveda 6. 47. 18. 3. Brih. 2. 5. 18. 4. Rigveda 6. 47. 18, and Brih. 2. 5. 19.

त्सिद्धौ च जीवत्वसिद्धिरिति कथं नान्योन्याश्रयः। नन्वनादित्वाद्-ज्ञानजीवभावप्रवाहस्य बीजाङ्करवन्नान्योन्याश्रय इति चेन्मैवं क्रमभाव्य-नेकबीजाङ्करव्यक्तिवद्नेकाज्ञानजीवव्यक्तीनां सत्त्वे प्रमाणाभावात् । ननु ''सैता सौम्य तदा सम्पन्नो भवति'' ''तद्धेदं तैह्यव्याकृतमासीत्'' इ-त्यादिश्रुतिभ्यः सुषुप्तिप्रलययोजीवस्य परमात्मैकभावापत्तिश्रवणात्पृतः प्र-वोधसर्गयोजीवभावापत्तेरवगम्यमानत्वाच तदा तद्विभागहेतोः संस्कार-रूपस्याज्ञानस्यापि कल्प्यमानत्वात्कथं न वीजाङ्करन्यायः प्रामाणिक इति चेत्तिकिमिदानीं सुषुध्यादिकाले जीवस्य जीवत्वं नास्तीति विवक्षितम् । हन्त तर्हि कृतनाशाकृताभ्यागमप्रसङ्गो मुक्तानामपि संसारित्वप्रसङ्गश्च दुर्वारः स्यादिवशेषात् । किञ्च सुषुध्यादावज्ञानसद्भावे तस्य ब्रह्माश्रित-त्वप्रसङ्गोऽसद्भावे सुप्तानां पुनरनुत्थानप्रसङ्गः । "ते इह व्याघो वा सिंहो वा" इत्यादिसत्सम्पत्तिवाक्यशेषासङ्गतिप्रसङ्गश्चेत्यसमञ्जसमेतत्। अथाज्ञानजीवयोः स्वरूपेणैवानादितयाश्रयाश्रयिभावस्य नित्यसिद्धत्वा-त्रान्योन्याश्रय इति मतं तद्पि न ब्रह्मण्यज्ञानाभावप्रसङ्गात् । नायमिष्ट-प्रसङ्गः ''सोऽकाँमयत'' ''तेदात्मानं स्वयमकुरुत'' इत्यादिश्रुतिभिन्ने-हाणि जगत्कारणे कामियतृत्वादेरज्ञानकार्यस्य श्रूयमाणत्वात् । न च ह-ष्टिगतपीतिमः शङ्के समारोपवजीवगताज्ञानविक्षेपस्य कामयितृत्वादे-स्तद्विषये ब्रह्मणि समारोपः श्रुत्या कीर्त्यत इति वाच्यं तथा सति जी-वानामेव जगत्सर्गीस्थितिलयोपादानत्वात् ''सर्वे खल्वदं ब्रह्म'' इत्या-दिब्रह्मसामानाधिकरण्यं जगतः श्रूयमाणमेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रति-ज्ञानं च पीड्येत । जीवस्य ब्रह्माभेदात्सर्वमेवोपपद्यत इति न कश्चिद्दोष इति चेत्तर्हि जीवपक्षपातं परित्यज्य ब्रह्मण एव जगत्स्रष्ट्रत्वादि यथा-श्रुतं स्वीकतेव्यम् । विना तस्याज्ञानाश्रयत्वं कूटस्थस्य न कामयितृत्वा-दीत्युक्तं तस्य च जीवाद्विभक्तस्यात्राज्ञानाश्रयत्वे तत्रापि स्यादन्योन्या-श्रयः। ननु ब्रह्मणि जगत्कारणत्वादिनिर्वाहकमज्ञानं मायाशब्दवाच्यमन्य-

२. Chhâ. 6. 8. 1. २. Brih. 1. 4. 7. ३. Chhâ. 6. 9. 2. ४. Tait. 2. 6. 1. q. Idem. 2. 7. 1. ε. Chhâ. 3. 14. 1.

देव जीवगतकरृत्वाद्यवभासहेतुभ्योऽज्ञानेभ्योऽविद्याशब्दवाच्येभ्य इति चेत्र सायाविद्ययोः श्रुतिस्मृतिस्त्राभियुक्तवचनेरेकत्वस्य वृद्धैर्निरूपित-त्वात् । अनिर्वचनीयत्वे सति तत्त्वावभासप्रतिवन्धविपर्ययावभासहेतु-त्वस्य लक्षणस्य तुत्यत्वाद्विद्याभेदे च कल्पनागौरवदोषात् । एकावि-द्यापक्षेऽप्यनन्तविक्षेपशक्तिकल्पनया जायत्स्वप्रवन्धमोक्षरशनाभुजङ्गादि-व्यवहारव्यवस्थोपपत्तेः । न चात्रापि कल्पनागौरवं समानं धर्मिभेदक-ल्पनातो धर्मभेदकल्पने लाववात् । इत्यास्तां विस्तरः ॥

अतिश्वन्मात्रनिष्टमज्ञानं तच जीवत्रद्यविभागहेतुर्वद्यणो जगत्स्रष्टृ-त्वादेर्जीवस्य कर्तृत्वादेश्च हेतुरित्यङ्गीकर्तव्यम् । न च चिन्मात्रस्य स्वप्र-काश्चाद्यज्ञानाश्चयव्यविरोधः । जीवपक्षेऽपि तुल्यवाद्नतःकरणपरिणा-मोपिहतस्येव चैतन्यस्याज्ञानिवरोधित्वात् । न च ज्ञानवद्ज्ञानस्याप्ये-काश्चयविषयत्वानुपपत्तिरावरकत्वेनापवरकस्थतमोवत्तदुपपत्तेः । तदुर्क्त-मियुक्तेः ।

> ''आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवला। पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः''।। इति।

तस्मादेकमज्ञानं चिन्मात्राश्रयविषयमिति स्थिते जीवावस्थायामेवा-हमज्ञ इति स्फुटतरव्यवहारात्तदपेक्षया जीवगताज्ञानानामित्युक्तमिति । अन्यैव दिशा

''जीवाश्रया ब्रह्मपदा ह्यविद्या तत्त्वविन्मता''।

इति प्राचां वचनं योजनीयम् ॥

ननु नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवानामेकाज्ञानोपाधिकत्व एक-मुक्तौ सर्वमुक्तिप्रसङ्ग इति चेन्नायं दोष एकस्थैव जीवत्वादितरेषां तदृ-

Sankshepas'ârîraka. 1. 316.
 Ved. siddh. muktâvalî. 3.

ष्टिविजाम्भितत्वेन ततोऽनितरेकात्। तर्हि कोऽसौ जीवो यदृष्टिविजिम्भितं जीवान्तरमिति चेद्यः पश्यति स एव । अहं तु संसारिणमात्मानम-न्यांश्च मद्विधान् जीवान्पर्यामीति चेत्तर्हि त्वमेव जीवस्त्वद्विद्यया व-यमन्ये च जीवा बद्धा मुक्ताः सुखिनो दुःखिन इत्येवं विचित्राः कल्पि-तास्तवाब्रह्मसाक्षात्कारमविसंवादिताः प्रतिभासन्ते स्वप्न ईवाप्रवोधम्। जाते तु ब्रह्माससाक्षात्कारे सर्वमेव त्वदृष्टिविजृम्भितं त्वया संह मोक्षि-ष्यते त्वत्सुषुप्ताविवेति । इयांस्तु पुनर्विशेषः । सुषुप्तावस्यज्ञानं सर्वका-र्थसंस्कारोपरञ्जितं पुनर्व्यवहारप्रवर्तकं मुक्तौ तु तस्य ज्ञानेन वाधितत्वा-त्पुनव्यवहाराभावः । इत्यलं प्रसङ्गागतप्रपञ्चेन ॥ शयजलयोवी सामान्यविशेषभावो नास्तीति यद्यपि दाष्टीन्तिकेन वैषम्यं तथापि समुदायसमुदायिनोरेकत्वे दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः साम्यात्सर्वी-शेन च साम्यस्याविवक्षितत्वान्न कश्चिद्दोष इति गमयितव्यम्। अज्ञा-नैकत्वव्यपदेशिनीं श्रुतिं पठित अजासेकां इति । आदिपदात् ''भोयां तु प्रकृतिं विद्यात्'' ''तैरत्यिवद्यां विततां'' ''अँक्षरात्परतः परः '' ''तद्धेदं तर्द्धाञ्याकृतं '' 'तम आसीत्तमसा गूढं '' इत्याद्येकवच-नान्तश्रुत्यन्तरम्रहः ॥

एकमेवाज्ञानं समष्टिव्यष्टिभेद्भिन्नं परिकल्प्य समष्ट्यज्ञानोपधान-निबन्धनं चैतन्यव्यवहारं वक्तुं समिष्टं विशिनिष्ट इयं इति । उत्कृष्ट-स्योपाध्यन्तराननुरक्ततयाप्रतिहतज्ञानासकस्य चैतन्यस्योपाधितया वि-शुद्धं रजस्तमोभ्यामनभिभृतं सत्त्वं प्रधानं यस्याः सा तथाविधेयं सम-ष्टिरित्यर्थः । समष्टयज्ञानोपहितचैतन्यस्य व्यपदेशभेदं दर्शयति एत-. दिति । परमार्थतोऽसङ्गस्यापि चैतन्यस्याध्यासिकसम्बन्धसम्बद्धाज्ञान-द्वारा सर्वावभासकत्वेन सर्वमर्यादाधारकसत्तारूपत्वेन सर्वजीवप्रवर्तक-त्वेन च लब्धसर्वज्ञत्वादिगुणकस्य सद्व्यक्तमन्तर्यामीश्वर इत्यादि-व्यपदेशो भवतीलर्थः । उक्तेऽर्थे हेतुमाह सकलेति । सकलाज्ञानं सम-

१. इव प्रवोधे । MQ. २. S'vet. 4. 10. ३. Cannot trace this. 2. Mund. 2. 1, 2. 4. Brih. 1. 4. 7. E. Rik-samhità 10. 129. 3.

प्रयज्ञानम् । अवभासकत्वज्ञान् विधारकत्वादेरप्युपलक्षणार्थः । सर्व-विक्षेपसंस्कारवत्त्वाद्ञ्ञानस्य सत्कार्यवादाश्रयणाच्चाव्याकृताच्चस्थास्विप समस्यज्ञानस्य सर्वव्यमिति द्रष्टव्यम् । उक्तव्यपदेशिकां श्रुतिमाह यः सर्वज्ञ इति । सर्वज्ञः सामान्यतः सर्वविद्विशेषत इति भेदः । आदिज्ञ-व्यात् ''सदेव सोन्यदं'' ''एप सेतुर्विधरणः'' ''एप त आत्मान्तर्या-न्यमृतः'' 'सहतः परमव्यक्तं'' ''यतो वा इमानि'' ''यः परः स महेश्वरः'' इत्यादि श्रुत्यन्तरग्रहः । उपिहतस्य व्यपदेशमुक्त्वोपाधरिप तं सहेतुकमाह श्रस्त्रेयं इति । अज्ञानिमदंशव्दार्थः । आनन्दप्रचुरत्व-मुपहितथर्म आच्छादकत्वमज्ञानधर्मः । तदुभयाविवेकात्कारणमज्ञानमा-नन्दमयकोश इत्यर्थः । सर्व आकाशाद्य उपरमन्तेऽस्मिन्निति सर्वोप-रमोऽज्ञानम् । ताद्यभावातसुपुप्तिर्महासुपुप्तिः प्रत्य इति यावत् । यतः सर्वोपरमत्वमत एवति योजना । स्थूलप्रपञ्चो विराद् सृद्धमप्रपञ्चो हिर-ण्यार्भः ॥

एवं समझज्ञानं साभासं सव्यपदेशं निरूप्य व्यष्ट्यज्ञानमपि सदृष्टान्तं तथा निरूपयित चथा चनस्य इत्यादिना । कैवमनेकत्वव्यपदेशोऽज्ञानस्येति तदाह इन्द्र इति । इन्द्रः परमेश्वरः प्रकरणात् । स मायाभि-र्मायाविक्षेपशक्तिभिविक्षिप्तेषु देहेन्द्रियान्तः करणेषु प्रतिविम्वितः पुरु-रूपो वहुरूपः सत्रीयते प्रकाशत इति श्रुत्यर्थः । आदिशव्दात् ''यँ एको जालवानीशत ईशिनीभिः'' इत्यादिश्रुत्यन्तर्भहः । एकस्मिन्न-ज्ञाने व्यष्टिसमिष्टशव्दप्रयोगे निमित्तमाह अत्रेति । अज्ञानं सप्तम्यर्थः । व्यस्तव्यापित्वेन कार्योपाधिजीवव्यापित्वावभासेन व्यष्टिताव्यपदेशः । समस्तव्यापित्वेन कार्योपाधिजीवव्यापित्वावभासेन व्यष्टिताव्यपदेशः । समस्तव्यापित्वेन कार्योपाधिसर्वज्ञाविभक्तसर्वव्यापित्वेन समष्टिताव्यपदेशः । समस्तव्यापित्वेन कार्योपाधिसर्वज्ञाविभक्तसर्वव्यापित्वेन समष्टिताव्यपदेशः । स्तर्वेशः । किकुष्टोपाधितया इति । ज्ञानप्रतिवन्धकावरण-वान् जीवो निकृष्टसस्योपाधितयेत्यर्थः । मिलनं रजस्तमोभ्यामभिभूतं

२. Chhâ. 6. 2. 1. २. Brih. 4. 4. 22. MPQ. read विधारण:. ३. Idem. 3. 7. 3. ४. Katha 3. 11. ५. Tait. 3. 1. ६. Mahânâr. 10. 8. ७. S'vet. 3. 1.

सत्तवं प्रधानं यस्याः सा तथा । रजस्तमसोः स्वातक्रयेण प्रतिविम्बोद्धा-हकत्वायोगादिति भावः । एतदुपहितं व्यष्ट्यज्ञानोपहितम् । एकाज्ञा-नावभासकत्वात् अज्ञानैकदेशावभासकत्वादिति यावत् । व्यष्टा-ज्ञानोपहितस्य प्राज्ञशव्दवाच्यत्वे कारणमाह अस्येति । अस्य जीवस्या-स्पष्टोपाधितया रजस्तमोभ्यामिभभूतसत्त्वप्रधानव्यष्ट्यज्ञानोपाधिकत्वेन हेतुनातिप्रकाशकत्वाभावात्प्राज्ञशव्दवाच्यत्वमित्यर्थः । प्रायेणाज्ञः प्राज्ञ इत्युक्तं भवति । पूर्ववदुपहितस्य व्यपदेशमुक्त्वोपाधेरप्याह अस्यापीति । अपिशव्द ईश्वरोपाधिदृष्टान्तार्थः । अहङ्कारादेः सुषुत्याद्यवस्थायां सं-स्कारावशेषेण स्थितस्य कारणत्वादित्यर्थः । आनन्दप्रचुरत्वादेवेत्येवकारः कोशवदाच्छादकत्वादिति हेत्वन्तरसमुचयार्थः । यद्वा आनन्दप्रचुरत्वा-देतोरेवेति भिन्नक्रमः । तस्मिन्पक्षे कोशवदाच्छादकत्वादित्यनुषञ्जनी-यम् । सर्वशब्दो जायत्स्वप्रविषयः । शेषमितरोहितार्थम् ॥ ७ ॥

"सैता सौम्य तदा सम्पन्नो भवति" इत्यादिश्रुतेः सुषुप्तौ प्राज्ञस्थेश्वरसम्पत्त्यवगमात्प्राज्ञेश्वरयोरेकत्वं तद्वस्थयोर्प्यव्याकृतसुषुत्योरेकत्वं
सिद्धवत्कृत्यानयोस्तद्वस्थापन्नं भोगं दर्शयित तदानीं इति । तयोर्प्यवस्थयोर्जीवावच्छेद्कस्य व्यष्ट्यज्ञानस्य केनापि रूपेण स्थितत्वादेताविद्यादिद्विचनोपादानं सर्वासनैक्ये पुनरुत्थानानुपपत्तेः । आनन्दं स्वरूपानन्दमनुभवतः । आनन्दशब्दोऽज्ञानतत्साक्षिणोरप्युपळक्षणपरः ।
तदानीमखण्डासस्वरूपचैतन्येनैवानन्दाद्यनुभवेऽभ्युपगम्यमाने स्वरूपस्य
नित्यत्वात्तज्जन्यसंस्काराभावेनावस्थान्तरे स्मरणरूपपरामर्शानुपपत्तेसदःनुकूळसुपाधिविशेषं कल्पयित अज्ञानचृत्तिभिरिति । अन्तःकरणादेरप्यज्ञानकार्यत्वेन तदासकत्वात्तद्भिप्रायोऽज्ञानशब्दो माभूदिति विश्वनिष्ट
अतिसूक्ष्माभिरिति । दुर्ळक्ष्यत्वमितसूक्ष्मत्वम् । तासां वृत्तीनां जडत्वात्वथं ताभिरानन्दाद्यनुभव इत्यत आह चैतन्येति । चैतन्यव्याप्ताभिरित्यर्थः । तथा च वृत्तिवनाशात्तिद्विश्चित्रच्यत्त्यस्थापि विनाशात्संस्कार-

<sup>2.</sup> Chhâ. 6. 8. 1.

जन्यं स्मरणमवस्थान्तरे सस्भवतीति भावः । तत्र प्रमाणमाह् आनन्द-भुगिति । चेतोमुखश्चैतन्यदीप्ताज्ञानवृत्तिप्रधानः । आदिशञ्दात्

> ''सुंजुप्तिकाले सकले विलीने तमोभिभूतः सुखरूपमेति'' ॥

इत्यदिश्रुत्यन्तरग्रहः । तत्रैवानुभवमि प्रमाणयति सुखमिति । न चायं सुखपरामशों दुःखाभावविषयस्तस्य तत्राननुभूतत्वात्तदनुभवसाम-ग्र्याश्च निक्तंपयितुमशक्यत्वात् । विस्तृतं चैतहृद्धैरित्युपरम्यते सङ्ग्रहा-धिकारात् । उक्तोपाध्योस्तदुपहितयोश्च प्राक्तिसद्धवत्कृतमभेदं विश्वदयति अनयोरिति । प्राक्तेश्वरयोरभेदे श्रुतिं प्रमाणयति एष सर्वेश्वर इति । आदिपदात् ''अथ य एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्यो-तिक्रपसम्पद्य स्वेन क्रपेणाभिनिष्पद्यत्'' इत्यादिश्रुत्यन्तरग्रहः ॥ ८ ॥

प्राज्ञेश्वरासकस्य चैतन्यस्रोपहितत्वेऽनुपहितं चैतन्यमन्यदेवेत्यर्था-दुक्तेः किं तदित्यपेक्षायां तत्स्वरूपसञ्ज्ञे दर्शयति चन् इति । आधार-श्चासायनुपहितश्चासायाकाशश्च स तथा तद्वदिति यावत् । यद्यप्याका-शस्य वनाश्चयत्वं जलाशयाश्चयत्वं वा नास्ति तदनारम्भकत्वात्तथाप्यय-काशमन्तरेण तयोः स्थित्यनुपपत्तेस्तदाधारत्ववचनमिति द्रष्टव्यम् । अस्य चैतन्यस्य तुरीयत्वं वक्ष्यमाणविश्वाद्यपेक्षयेति द्रष्टव्यम् । तत्र प्रमाण-माह शिवमिति । आदिपदात्

> "त्रिषु धामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत्। तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सद्गशिवः"॥

इत्यादिश्रुत्यन्तरप्रहः । अध्यारोपेण व्यासक्तिचत्ततया प्रकरणार्थ-विस्मरणं माभूदिति प्रसङ्गात्तमाह इदमेवेति ॥ ९ ॥

एवमवस्थाभिमानिसहितमज्ञानं सविभागं सप्रपञ्चं निरूप्येदानीं त-त्कार्याध्यारोपं क्रमेण निरूपयिष्यंस्तदुपयोगित्वेनाज्ञानगतं सामध्यी

२. Kaivalya 13. २. Chhâ. 8. 3. 4. २. Kaivalya 18.

ताविक्ररूपयति अस्याज्ञानस्य इति । तत्रावरणशक्ति सदृष्टान्तामुप-पाद्यति आवर्णेति । यद्यप्यज्ञानस्य सूर्तत्वासूर्तत्वाभ्यामनिर्वाच्यत्वान परिच्छित्रत्वं तथापि परिच्छेद्यापेक्षयाल्पत्वमात्रं विवक्षितमिति दृष्टान्त-दार्ष्टान्तिकयोरवैषम्यम् । वुद्धिपिधायकतयेत्यत्र बुद्धिशब्देन तदनुरक्तं चैतन्यं लक्ष्यते वुद्धेरज्ञानकार्यत्वेन तदावृतत्वानुपपत्तेः । निरूपितेऽर्थे इस्तामलकाचार्यसम्मतिमाह तदुक्तमिलादिना । उक्तामावरणशक्तिं त-त्कार्यद्वारा वुद्धिमारोहयति अनयेति । अधिष्ठानस्वरूपविशेषावरणवशेन विपरीतार्थसम्भावना भवतीत्यत्र दृष्टान्तमाह् यथा स्वाज्ञानेति । विक्षे-पशक्तिं सदृष्टान्तामाह विक्षेपेति । अत्राप्याचार्यान्तरसम्मतिमाह तदुक्तं विक्षेपेति । आवरणविक्षेपशक्तिद्वयविशिष्टमज्ञानं कूटस्थासङ्गाद्वयचैत-न्यासनो जगत्कारणत्वोपाधिरिति भावः । तदुक्तमभियुक्तैः ।

> ''आच्छाद्य विक्षिपति संस्फुरदासरूपं जीवेश्वरत्वजगदाकृतिभिर्मृषैव। अज्ञानमावरणविभ्रमशक्तियोगा-दासत्वमात्रविषयाश्रयताबलेन'' इति ॥ १० ॥

नन्वेवंविधाज्ञानोपाधिकस्येश्वरचैतन्यस्य यज्जगत्कारणत्वं तन्निमित्तत्वं स्यादुपादानत्वं वोभयं वेति जिज्ञासायामाह शासिहयवत् इति। स्वप्रधानतया कूटस्थचैतन्यस्वरूपावभासितया। स्वोपाधिप्रधानतया उ-पाध्युपरक्तसत्तास्फूर्तिरूपतयेति भेदः । एकस्योभयविधकारणात्मकत्वे दृष्टान्तमाह यथेति । लूतोर्णनाभिः । तन्तुरेव कार्यं तन्तुकार्यम् । यथा ेळूता तन्तुनिर्माणे प्रसिद्धकापीसतूलकाष्ठयत्रादिसहायमनपेक्ष्येव तन्तू-नातानवितानासकं च तत्कार्यं जालक्षं सृजत्येवमीश्वरः प्राक्सृष्टेरेक एवाद्वितीयोऽसहाय एव स्वमायाशत्तयावेशमात्रेण लिङ्गादिब्रह्माण्डान्तं जगत्सृजेदिति भावः । तथा च श्रुतिः । ''यैत्तद्द्रेश्यमश्राह्यं" इ-त्युंपक्रम्य

<sup>2.</sup> Sankshepas'ârîraka 1. 20. 2. Muṇḍ. 1. 1. 6.

''यंथोर्णनाभिः सृजते गृहते च यथा पृथिन्यामोपधयः सम्भवन्ति । यथा सतः पुरुपात्केशलोमानि , तथाक्षरात्सम्भवतीह् विश्वम्'' ॥ इति

न्यायोऽपि । "प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्" इति ॥ ११॥ तदेवं चेतन्यस्य जगत्कार्णतं प्रपक्ष्य ततः कार्योत्पत्तिक्रमं द्र्शयति तमः प्रधान इति । तमसः प्राधान्यनिर्देशाहजः सत्त्वयोर्पि तत्र मात्रया दृत्तिर्र्प्रव्या । उक्तभृतसृष्टिक्रमे प्रमाणमाह् तस्मादिति । न-न्वाकाशं नोत्पद्यते निर्वयवद्रव्यवादासवदिति चेन्न । उदाहृतश्रुतिवा-वितविपयत्वेनानुमानानुत्थानात्प्रत्यनुमानविरोधाच । तथा हि । आका-श्मुत्पचते महत्त्वे सति भूतलान्महापृथिव्यादिवत्। न चाश्रयासिद्धो हेतुराश्रवस्थाकाशस्योभयवादिसिद्धलात् । न च धर्मित्राहकप्रमाणवाध-निवन्यनाप्याश्रयासिद्धता हेतोः। धर्मित्राहकप्रमाणेन शब्दाश्रयलेनाका-शाल्यधर्मिमात्रसिद्धावपि तद्गतिनयत्वादेस्तेनासिद्धेः । न च स्वरूपा-सिद्धो भृतत्वमहत्त्वयोः पक्षे सम्प्रतिपत्तेः । नापि व्याप्यतासिद्धो निरु-पाधिकत्वात् । न च मूर्तत्वसावयवत्ररूपवत्त्वादेरुपाधितं शक्यं गुणक-र्मणोः साध्याव्याप्तेः । भूतलद्रव्यलसामान्यवत्त्वादेश्च साधनव्यापक-वात्। अथ द्रव्यवव्यतिरिक्तावान्तरजातिमत्त्वमुपाधिरिति चेन्न प्रध्वं-सेन साध्याव्याप्तेः । तस्योत्पत्तिमत्त्वेऽपि जात्याश्रयत्वाभावात् । न च साध्यस्योत्पत्तिमत्त्वस्य भावधर्मिकलात्र प्रध्वंसे प्रसक्तिरिति वाच्यमुत्प-त्तिंमात्रस्यैवाकाशे साध्यलात् । अन्यथा विप्रतिपत्त्यविषयाणां द्रव्यला-दीनां धर्मिगतानां साध्यताप्रसङ्ग इत्यनुमानाकौशलमापद्येत । न चान्यः कश्चिदुपाधिरुत्प्रेक्ष्यते । अविभुतं लाकाशेऽपि वेदान्तिनः समानं "ज्या-यानन्तरिक्षात्' ''येनावृतं खंच दिवं'' इत्यादावासापेक्षयाकाशस्य न्यूनपरिमाणलश्रवणात् । अतो न तं प्रति तस्योपाधिलम् । नापि वि-

१. Mund. 1. 1. 7. २. Brahmasûtra 1. 4. 23. ३. Chhâ. 3. 14. 3. ४. Mahânâr. 1. 3.

रुद्धः साध्यविपर्ययाव्याप्तेः । नापि साधारणानैकान्तिको विपक्षाप्रवे-शात्। नाप्यसाधारणः सपक्षगामिलात्। नापि कालातीतो वाधकप्र-माणानिरूपणात् । न चोक्तानुमानं वाधकमिति वाच्यं तस्य नरशिरः-कपालग्रुद्धतानुमानवदागमवाधितविषयवस्थोक्तवात् । न च श्रुतेराका-शाभिव्यक्तिमात्रार्थलान्नोत्पत्त्यर्थतेति वाच्यम् । सिद्धे चानुमानस्याबा-धितविषयलेन प्रामाण्ये अतेरन्यार्थत्वसिद्धिस्तात्सिद्धावितरसिद्धिरितीत-रेतराश्रयात् । किञ्च ''तस्माद्वा एतस्मादासन आकाशः सम्भूत'' इति सकुच्छ्रुतः सम्भूतशब्द आकाशे साक्षात्सम्बध्यमानो गौणः स एव वाय्वादावनुषज्यमानो मुख्य इति महदिदं व्याख्यानकौशलं तार्किक-पशोः । नापि सन्दिग्धानैकान्तिकता विपक्षव्यावृत्तेः स्फुटत्वात् । नापि प्रकरणसमता त्वदनुमानस्य दुर्बलत्वेनोभयोः भावात् । निरवयवद्रव्यत्वस्य विनइयद्वस्थापने पटे रात् । अवयवलात्यन्ताभावाधिकरणतं निरवयवशब्देन विवक्षित-सिति चेन्न । अवयव्शब्देन प्रदेशविवक्षायां सर्वस्याप्यवयविप्रदेश-स्यावयवत्वेनोपक्षीणलाद्वयव्यभावप्रसङ्गात् । आश्रयविवक्षायामन्यत-रासिद्धो हेतुः स्यादाकाशाश्रयस्य ब्रह्मणो मयेष्टत्वात् । तस्मात्त्वदनुमानं न प्रतिपक्षः । नापि प्रतिपक्षान्तरमुत्प्रेक्ष्यते । तस्मादनुमानेनाप्याका-शोत्पत्तेः सम्भावितत्वाच्छुष्कतकेश्रद्धामनादृत्य श्रुत्युक्तमेवाकाशजन्मेत-रजन्मवच्छ्रद्वेयम् । अभ्युपगम्य चेदं परमाणूनामनुत्पत्तिमत्त्वं महत्त्वे सतीति हेर्नुविशेषितः । तदनभ्युपगमे तु भूतत्वादित्येव हेतुः। तथा हि । चतुर्विधाः परमाणव उत्पद्यन्ते मूर्तत्वाद्भतत्वाद्वा पटादिवत् । न च मनसि मूर्तत्वहेतोरनैकान्तिकता तस्यापि पक्षतुल्यत्वात् । न च ध-र्भित्राहकप्रमाणबाधः सिद्धेऽपि तेन धर्मिस्वरूपे तद्गतनित्यत्वादेरसिद्धेः। न च परमाणूनामपि कार्यत्वे कारणानवस्थानात्र किमपि मूलकारणं ज-गतः स्यादिति वाच्यं ब्रह्मण एव जगन्मू छकारणस्य श्रुतिस्मृतीतिहास-पुराणप्रसिद्धत्वात् । तथा दिकालावुत्पत्तिमन्तावचेतनभावत्वात्पटवत् ।

R. Tait.
 2. 1.
 R. See page 117, line 11.

तव्यम् । न च ब्रह्माप्युत्पद्यते कारणत्वादाकाशवदिति वाच्यं "अंजो निस्र' इसादिश्रुतिविरोधात् "असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः" इति नैया-यविरोधाच । एतेन जगदुत्पत्तिप्राक्वाले ब्रह्मातिरिक्तं वस्तु नास्तीति द-र्शितम् । अविद्यायाश्चासशक्तित्वेन ततः पार्थगर्थ्यायोगाज्ञीवानां च तदा परमासनि सम्पन्नत्वात्तददृष्टानां च तदुपाध्यन्तःकरणनिष्ठानां त-त्संस्काराविशेषाविद्यासात्रत्वेन पृथक्सत्त्वाभावात् । विस्तृतं चैतदाचार्थे-वियद्धिकरणादाविति विश्रम्यते। ''आकाशाद्वायुर्वायोरिमः'' इत्यादा-वाकाशादिभावमापन्नादिवद्यासहायाद्रह्मण एव वाय्वादीनामुत्पत्तिरिति द्रष्टव्यम् । "तॅंत्तेजोऽसृजत तत्तेज ऐक्षत" इत्यादिश्रुत्यन्तरे तेजःप्रभृ-तेरपीक्षणपूर्वकमवादिस्रष्टृत्वश्रवणात् । अचेतनस्य चेक्षणानुपपत्तेः । न्या-योऽपि ''तद्भिध्यानादेव तु तिल्लङ्गात्सः'' इतीमसेवार्थं निर्णयति । एतेन प्रधानाण्वादिवादा निरस्ता वेदितव्यास्तेषां श्रुतिविरुद्धत्वाद्याय-विरुद्धत्वाच । न ह्यचेतनं चेतनानिधिष्ठतं किञ्चित्कुर्वदुपपद्यते रथशक-टादावद्शीनात् । अतो न प्रधानवाद आश्रयणीयः । तथा परमीणुवा-दोऽपि । अण्वोद्वियोः संयोगस्याव्याप्यवृत्तित्वे तयोः सावयवतापत्तेर-नित्यत्वप्रसङ्गः । तत्संयोगस्य व्याप्यवृत्तित्वे निर्वयवयोरण्वोरेकस्मि-न्नितरस्य सम्मितत्वात्प्रथिमानुपपत्तिस्तथा च तत्कार्यस्य व्यणुकस्यापि प-रिमण्डलत्वप्रसङ्गः । किञ्च व्यणुकारम्भसमये परमाणू कथञ्जिद्विकियेते न वा । आद्येऽनिस्तत्वादिदोषापत्तिर्मृत्पिण्डादिवत् । द्वितीये परमाणुस-मूह एव खणुकादिकार्यं स्यानृणतूलवत् । इत्यलं प्रपञ्चेन प्रकृतमनुसरामः॥

तमःप्रधानिवक्षेपशक्तिमद्ञानोपहितं चैतन्यमाकाशादिकारणमित्यु-कं तत्कथमवगम्यते भूतकारणाज्ञाने तमःप्राधान्यमिति तत्राह तेषु च इति । जाड्याधिकयद्शेनात् इत्यत्राधिकयशब्दं प्रयुक्षानः स-त्तास्पूर्तिप्रदत्वेन कार्येषु चैतन्यस्यापीषद्नुवृत्तिं सूचयाते । तथा चा-हुस्तत्त्वद्शिनः ।

१. Katha 2. 18. २. Brahmasútra 2. 3. 9. ३. Tait. 2. 1. 1. ३. Chhâ. 6. 2. 3. ५. Brahmasútra 2. 3. 13. ६. Idem 2. 1. 29.

"अंस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्। आद्यं त्रयं त्रसम्पं जगदूपं ततो द्वयम्'' ॥ इति । वसिष्टोऽप्याह ।

> ''यद्स्ति यद्गाति तदासरूपं नान्यत्ततो भाति न चान्यद्स्ति। स्वभावसंवित्प्रतिभाति केवला त्राह्यं गृहीतेति मृषा विकल्पः" ॥ इति ।

उत्पद्यसानेप्वाकाशादिषु वक्ष्यमाणकार्यानुरूपं गुणत्रयमुपलम्भयति तदानीमिति । कारणस्याव्याकृतस्य ये गुणाः सत्त्वाद्यस्तेषां प्रक्रमेण तान् गुणानारम्य यथाकार्यक्रमं सत्त्वादिगुणाः सहैव कार्येस्तेषूत्पद्यन्त इत्यर्थः। नन्बव्याकृतात्पञ्चतन्मात्राणि क्रमेण जायन्त इति हि स्पृतीतिहासपुरा-णेपु प्रसिद्धिस्तत्कथमाकाशादेरिहोत्पत्तिराम्नायत इति तत्राह एतान्ये-वेति । एतान्येवाकाशादीनि सूक्ष्मभूतानि व्यवहाराक्षमाणि तन्मात्राणि शब्दादितावन्मात्रैकस्वभावान्यपञ्चीकृतानि परस्परमसंसृष्टानि चेति स्मृ-त्यादिपृच्यन्ते महर्षिभिरित्यर्थः । तदेवं भूताध्यारोपं श्रौतमनुक्रम्येदानीं भौतिकाध्यारोपं प्रतिजानीते एतेभ्य इति ॥ १२ ॥

प्रतिज्ञातैकदेशं विवृणोति सूक्ष्मदारीराणि इति । लिङ्गाते ज्ञा-प्यते प्रत्यगात्मसद्भाव एभिरिति लिङ्गानि तानि च तानि शरीराणि च द्वारीरप्रतिष्ठत्वाच्छरीरसाधनत्वाद्वा धर्मादिद्वारेणेति छिङ्गदारीराणी-त्यर्थः । तथा च प्रयोगः । ''विमतानीन्द्रियाणि प्राणश्च स्वातिरिक्तस्वा-नुगतचैतन्याधिष्ठानपूर्वकप्रवृत्तयोऽचेतनत्वाद्रथादिवत्'' इति । श्रुतिश्च भवति । ''प्राणस्य प्राणमुत चक्षुपश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो विदुः ' इति ''यो वेदेदं जिन्नाणीति स आत्मा गन्धाय न्नाणं' इलादिका च । के पुनः सप्तद्शावयवा इति तानाह अवयवास्तु

१. Vâkyasudhâ 20. २. यचान्यतो MPR. ३. Brih. 4.4. 18. ८. Chhâ. 8. 12. 4..

इति । ननु कथं लिङ्गशरीरं सप्तदशावयवमिति निर्धार्यते । यावता पुर्य-ष्टकं लिङ्गमाचक्षते सुरेश्वराचार्याः पश्चीकरणवार्तिके ।

'शानेन्द्रियाणि पञ्चेव पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च।

मना वृद्धिरहङ्कारिश्चत्तं चेति चतुष्टयम् ॥

प्राणोऽपानस्तथा व्यान उदानाख्यस्तथैव च।

समानश्चेति पञ्चेताः कीर्तिताः प्राणवृत्तयः ॥

खं वाय्वस्यव्धरित्रयश्च भूतसूक्ष्माणि पञ्च च।

अविद्याकामकर्माणि छिङ्गं पुर्यष्टकं विदुः'' ॥ इति।

अन्यत्र पुनरन्यादृशं वार्णतम् । भूतसूक्ष्मपञ्चकं कर्मज्ञानेन्द्रियपञ्चकद्वयं चतुर्वृत्तिकमेकमन्तःकरणं पञ्चवृत्तिक एकः प्राणश्चेति सप्तद्शावयवा इति । अतः कथं निर्णय इति । उच्यते । न चैतेषां पक्षाणां विकल्पोऽभ्युपेयते वस्तुनि तद्योगान्नापि समुचयस्तत्र प्रमाणाभावात्किनित्वहोक्तस्य सप्तद्शकस्यैव संक्षेपविस्तरभेद्नेन तथा तथा तत्र तत्र कथनम् । तथाहि । इहोक्तानां हि सप्तद्शानामवयवानां भूतसूक्ष्माण्युपादानानि तदुपादानं चाविद्या । अतश्चोपादानोपादेययोरभेदान्नाविद्या
भूतसूक्ष्मेभ्यः प्रथिववक्ष्यते । भूतसूक्ष्माणि च छिङ्गशरीरेभ्यो न प्रथगभिप्रयन्ते । कामकर्मणोरप्यन्तःकरणवृत्तित्वेन तदाश्चितत्वेन च तद्मेदान्न पार्थगर्थ्यविवक्षा । अतः पुर्यष्टकवार्तिकेन न विरोधः । तथा पक्षान्तरेऽपि भूतसूक्ष्माणि तत्कार्येभ्यः प्रथक्कृत्यान्तःकरणप्राणयोश्च वृत्तिवृत्तिमतोरभेदं गृहीत्वा सप्तद्शत्वं निक्षपितम् । तथा च ''सप्तद्शः
प्रजापतिः'' इति श्रुतेः प्रजापतिर्हरण्यगर्भस्य सप्तद्शत्वावगमात्सप्तद्शावयवमेव छिङ्गशरीरं मुख्यं ज्ञेयमिति । तदुक्तमभियुक्तेः ।

"मुख्यं तु सप्तद्शकं प्रथितं हि लिङ्गम्" ।। इति । ज्ञानसाधनानीन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि ओत्रादीनि । तेषां श-ब्द्स्पर्शरूपरसगन्ध्रयाहकेन्द्रियत्वानि प्रत्येकं यथाक्रमं लक्षणानि । इ-

१. Verses 31, 33, 35, 36. २. S'atapatha 5. 2. 2. 3. The MSS. and P. read °द्श. ३. Sankshepas'ârîraka 3. 19 (last part).

निद्रयाण्याहङ्कारिकाणीति सांख्यासान्निराक्चांसोषां भौतिकत्वं कथयति एतानीति । कारणगुणेनोत्पन्नित्रगुणानां भूतानां सत्त्वगुणाविच्छन्नेभ्यों-ऽन्नेभ्यों गुणोद्रेककृतभागेभ्यः श्रोत्राद्यीन जातानीत्यर्थः । बुद्धिमनसी लक्षयित बुद्धिनां स इति । निश्चयोऽध्यवसायः । इद्मित्थमेवेति विपयपिच्छेदः । सङ्कल्प इदं नीलमिदं पीतिमिति विपयविवेचनम् । विकल्पस्तद्विपर्यय इति भेदः । नन्वन्तःकरणस्य चतुष्टयत्वप्रसिद्धेः कथामिह द्वयमेव गृहीतिमत्यत आह अनयोरेवेति । अनुसन्धानात्मिकान्तः-करणवृत्तिश्चित्तम् । अभिमानात्मिकान्तःकरणवृत्तिरहङ्कारः । चित्तस्य बुद्धावन्तर्भावो विपयपरिच्छित्तिस्तपत्वाविशेषात् । अहङ्कारस्य मनस्यन्तः भावस्तस्यापि सङ्कल्पात्मकत्वाविशेषात् । एवं स्वस्त्याभेदेऽपि विषयभेद्दात्कचित्तकचिचित्ताहङ्कारयोर्नुद्धिमनोभ्यां पृथङ्किर्देशः । बुद्धेद्वीपूर्वो विषयश्चित्तस्य पूर्वानुभूतः । तथा मनसो वाह्य आभ्यन्तरश्च सर्वो विषयो यथायोगमहङ्कारस्य त्वनात्मोपरक्त आत्मैवेति । अतो विपयभेदेऽपि स्वस्त्रपभेदाचुक्तोऽन्तर्भावः ॥

पूर्ववदेषां चतुर्णामण्यन्तःकरणभेदानां भौतिकत्वमाह एते पुनः इति । उक्तानां ज्ञानेन्द्रियाणामन्तःकरणानां च भूतगतसात्त्विकांशका-र्यत्वे हेतुमाह एतेषां प्रकाशात्मकत्वादिति ।

"तंत्र सत्त्वं निर्मल्यात्प्रकाशकमनामयम्"।

इति स्मृतेः । सत्त्वकार्यभूतः प्रकाश इन्द्रियान्तः करणेषूपलभ्यमान-स्तेषां सत्त्वकार्यतां गमयतीत्यर्थः । निरूष्यमाणे लिङ्गशरीर उक्तैरवयवैः सिद्धमवान्तरभेदं कथयति इयं बुद्धिः इति । वुद्धिप्रहणेनार्थान्मनोव्या-वृत्तिरभिप्रेता । तदुपहितचैतन्यस्य च व्यपदेशभेदमाह अयमिति । अयं विज्ञानमयकोशाविच्छन्नश्चिदात्मा जीव इत्युच्यत इत्यन्वयः । तस्य प्राज्ञात्मनो विशेषमाह व्यावहारिक इति । व्यवहारमेव विशेषणा-न्तरेण व्यनिक्त इहलोकेति । तत्र हेतुमाह कर्तृत्वेति । तथा च श्रुतिः ।

''विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च''। इति ।

<sup>₹.</sup> See Notes. ₹. Gîtâ 14. 6. ₹. Tait. 2. 5. I.

कर्तृत्वादिकं चैतन्यात्मनो न वास्तवं किंवाभिमानिकमित्यभिप्रेत्या-भिमानित्वेनेत्युक्तम् । तथा च श्रुतिः । "सं समानः सन्नुभौ लोकाव-नुसञ्चरति ध्यायतीव लेलायतीव'' इत्याद्या । इवशब्देन व्यवहारस्याभा-सतां द्रीयति । तथा नैयायौ च ''कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्'' ''यथा च तक्षोभयथा" इति च कर्तृत्वाकर्तृत्वयोव्यीवहारिकपारमार्थिकत्वे व्यव-स्थापयतः । पूर्ववन्मनः सम्बद्धमवान्तरभेदमाहः सनस्तु इति । कर्मसा-धनानीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि तानि विभजते कर्मेन्द्रियाणि इति। वचनादानगमनविसगीनन्दसाधनेन्द्रियत्वं यथाक्रमं वागादीनां प्रत्येकं लक्षणम् । एतेषासपि पूर्ववद्भौतिकत्वमाह एतांनि पुनरिति ॥

ननु कथमिन्द्रियाणां भौतिकत्वं निर्दिश्यते यत एषां भूतयोनेः पर-मकारणादेवोत्पत्तिः श्रूयते "एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च" इति । सत्यं अयते । तत्रार्थकमभेवाश्रित्य भूतभावमापन्नात्तस्माद्भृतयो-नेरिन्द्रियोत्पत्तिराश्रिता । तथा च न्यायः । "अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तिहङ्कादिति चेन्नाविशेषात् "इति । न चैतेषां भौतिकत्वे प्रमा-णाभावः ''अन्नम्यं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाक्'' इति श्रौतिलिङ्गस्य प्रमाणत्वात् । न च वागादिष्विन्द्रियत्वमप्रसिद्धमिति वाच्यं "प्रज्ञया वाचं समारुह्य वाचा हि सर्वाणि नामान्याप्नोति" इति कौशीतक्यादौ चक्षुरादिभिः सह वाचः समभिव्याहृतत्वात् । आथर्वणे च ''चँक्ष्श्र द्रष्टव्यं च'' इत्यादिना सविषयाणीन्द्रियाण्यनुक्रस्य ''ईस्तौ चादातव्यं चोपस्थआनन्द्यितव्यं च पायुआ विसर्जियितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च" इति सविषयाणां समिभव्याहृतत्वात् । एतानि चेन्द्रिया-ण्येकाद्दीव भवन्ति न न्यूनानि नाधिकानि "द्दीमे पुरुषे प्राणा आत्मै-कादशः" इति श्रुत्यनुरोधेन सिद्धान्तितत्वात् । अत्रात्मशब्दो मनोवि-षयः प्राणशब्द इतरेन्द्रियविषय इति भेदः। अणुत्वं चैषां परिच्छि-

<sup>2.</sup> Brih. 4. 3. 7. 2. Brahmasûtra 2. 3. 33. 40. 3. Mund 2.

<sup>1. 3. ·</sup> v. Brahmasûtra 2. 3. 15. q. Chhâ. 6. 5. 4. q. Kaush.

<sup>3. 6.</sup> v. Pras'na 4. 8. c. Idem. q. Brih. 3. 9. 4.

त्रत्वे सति स्क्नत्वलक्षणमभ्यूपगन्तव्यं न तु परमाणुलक्षणत्वम् । तथा सित सर्वशरीरव्यापिकार्यानुपपत्तिप्रसङ्गात् । अपरिच्छित्रत्वे चोत्कान्ति-गैत्यागितश्रुतिव्याकोपप्रसङ्गः । स्थृलत्वे चोत्कान्तिसमये विलान्निर्ग-च्छन्त इव सर्पाः शरीरिष्टेद्रेभ्यो निष्क्रममाणानीन्द्रियाणि प्रत्यक्षेणोपल-भ्येरम् । न चोपलभ्यन्ते । तस्मादुक्तप्रकारेणाणूनीन्द्रियाणि । ननु ''अप्तिर्वारभृत्वा मुखं प्राविवत्'' इत्यादिश्रुतेरस्यादिदेवतानामेव मुखा-दिस्थानेपु वागादीन्द्रियात्मना प्रवेदाश्रवणात्कथमेतेषां भौतिकत्वमुच्यत इति चेन्नेप दोपः । देवतानामण्याधिदैविकप्राणात्मनां भौतिकदेहविद्याष्ट चेतनानामेवैश्वर्ययोगाद्ध्यातमं वागादिक्षेण मुखादिष्ववस्थानस्येष्टत्वात्। तथा च भौतिकान्यपीनिद्रयाणि देवताशरीराणि चेति न विकृध्यन्ते । यहा इन्द्रियाण्युक्तलक्षणानि भौतिकान्येव देवतानां पुनस्तद्धिष्ठातृत्वेन तच्छरीरतया तत्र प्रवेश एव ''अग्निवीरभृत्वा'' इत्यादावाम्नायत इति। तथा च न्यायः। "ज्योतिराद्यधिष्टानं तु तदामननात्" इति। छिङ्गं च ''सं एतास्तेजोमात्राः समभ्याद्दानो हृद्यमेवान्ववक्रामति'' इति तेजो-मात्राणामिन्द्रियाणामुक्त्रान्तिसमये हृद्यप्रवेशमुक्त्वा "र्स यत्रेष चा-क्षुपः पुरुषः पराङ् पर्यावर्ततेऽथारूपज्ञो भवति'' इत्यादित्यपुरुषस्य च-क्षुपोऽपक्रमणं दर्शयति । ये पुनर्भुख्यप्राणस्य वृत्तिभेदा वागाद्य इति वद्नित तेऽप्यनयैव नीत्या निराकरणीयाः। ''ते हँ वाचमूचुस्त्वं न उ-द्राय" इत्युपक्रम्यासुरपाप्मविद्धत्वेन वागादीननुद्रातृत्रिर्धार्य समाप्य च वागादिप्रकरणं ''अथ हेममासन्यं प्राणमूचुः'' इति पृथगेव मुख्यप्राण-स्य निर्देशात् । तथा सुषुप्ताविप वागादीनामुपसंहारो मुख्यप्राणस्य सवृत्तिकस्यास्ति जागरणमिति वैषम्यिङ्काच प्राणादिनिद्रयाणां भेदः । एवमादिन्यायकलापो द्वितीयेऽध्याये चतुर्थे पादे विस्तृतः । इह पुनर्वे-दान्तसारत्वाद्गन्थस्य वेदान्तविहिता न्याया छेशतो दर्शिता इति । तस्माद्युक्तमिन्द्रियाणां भौतिकत्वादीति स्थितम् ॥

<sup>2.</sup> See Notes. 2. Ditto. 2. Ait. 2. 4. 3. Brahmasútra 2. 4. 15. 4. Brih. 4. 4. 1. 2. Idem. 5. Idem. 1. 3. 3. 6.

इदानीं वायुपश्चकं विभजते वायव इति । प्राग्गमनमप्रतो निःस-रणम्। यद्यपि "प्राणो हृद्ये" इतिशुतेहिदि प्राण इत्यभिधानाच हृद-यस्थानः प्राणस्तथापि नासामे प्रत्यक्षमुपलभ्यमानत्वान्नासामस्थानवर्ती-त्युक्तम् । अधो नाभेरधस्ताद्गमनवान्मळापनयनव्यापारेण । पायुर्गुदं त-त्स्थानवर्तीत्यर्थः । आदिशब्दादुपस्थयहः । तत्रापि मूत्ररेतोविसर्गस्या-पानकर्भत्वात् । विष्वक्परितः सर्वतो गमनं विद्यते यस्य स तथा। प्राणापाननियमनकमीरण्यामस्युत्पादनादिवीर्यवत्कर्भहेतुत्वादिखलशरी-रवर्ती व्यान इत्यर्थः । तथा च श्रुतिः । ''अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यान" इत्युपक्रम्य "यथामेर्मन्थनमाजेः सरणं दृढस्य धनुष आय-मनमप्राणन्ननपानंस्तानि करोति" इति । यद्यपि "चक्षुषो वा मूर्झो वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्य" इतिश्रुतेरुत्क्रमणस्य चक्षुरादिद्वारेष्विनय-मस्तथापि कण्ठसम्बन्धस्य प्रायेण नियतत्वात्कण्ठस्थानवर्युदान इत्यु-क्तम् । अशितादेः समं नयनात्समान इत्यर्थः ॥

मतान्तरमुत्थापयति स्वमतपरिशुद्धये के चिन्तु इति । तेषां लक्ष-णान्याह नाग इत्यादिना । उद्गिरणं छार्दः । उन्मीलनशब्दो निमी-लनस्याप्युपलक्षणपरः । पोषणं पुष्टिः । अन्यत्प्रसिद्धम् । उत्थापितं मतं प्रत्याचष्ट एतेषामिति । केचिच्छव्द औपनिषद्विषयः । एतेषां नागादीनां प्राणादिष्वन्तभीवादित्ययमर्थः । उद्गिरणं ह्यूर्ध्वमुखस्य वायोः क्रिया । ऊर्ध्वमुखश्च वायुरुदान इत्युक्तम् । तथा चोदानेनैवोद्गिरण-स्यापि सिद्धौ नागस्य तत्कर्तुरुदानेऽन्तर्भावात्र ततः पृथक्वम् । उन्मी-लनसाङ्गचेष्टान्तर्गतत्वात्तसाश्च व्याननिमित्तकत्वादुन्मीलनकर्तुः कूर्मस्य व्यानेऽन्तर्भावः । समानेनाशितपीतादीनां पाकेन रसादिभावमापद्य सकलशरीरदेशेषु तत्प्रवेशने कृते सत्येव क्षुधोत्पत्तेस्तत्कर्तुः कृकलस्य स-मानेऽन्तर्भावः । जूम्भणस्य निद्रालस्यादिहेतुकत्वानिद्रालस्यादेश्च वातु-

२. Tait. Brâhmana. 3. 10. 8. 5. 3. See Notes. 3. Chhâ. 1. 3. 3. 3. Idem 1. 3. 5. 4. Brih. 4. 4. 2.

लाचन्नोपजीवननिमित्तकत्वाद्त्रस्वीकरणस्य चापानकर्मत्वाद्पान एव प-रम्पर्या जूम्भणहेतोर्देवदत्तस्थान्तभीवः । अपानाख्यस्थान्तर्भुखतया शरीरान्तः प्रविशतो वायोरन्नस्वीकरणहेतुत्वमैतरेयके समाम्नायते <sup>(१</sup>त-द्पानेनाजिवृक्षत्तदावयत्'' इति । रसलोहितमांसादिक्रमेण शरीरेऽन्न-परिणासे सत्येव पोषणापरपर्यायाः पुष्टेः सम्भवाद्रसादिनयनकर्तरि स-माने धनञ्जयस्यान्तर्भाव इति । तथा च प्राणादीनामेव यथायथमुद्गारा-दिक्रियानिमित्ततयावस्थान्तरमापद्यमानानां नागादिसंज्ञाया पत्तौ तत्त्वान्तरकरपनं तेषां गौरवमप्रामाणिकमिति भावः। श्रुतौ च पञ्चा-नामेव प्राणादीनां तत्र तत्र अवणात्तद्विरुद्धा चेयं कल्पना। प्राणाद्योऽपि मुक्यस्थैकस्य प्राणस्य वृत्तिविशेषा एव न तत्त्वान्तरभूताः। ''प्राणी-ऽपानो व्यान उटानः समानोऽनः'' इति वृहदारण्यके वृत्तिमतः प्राणस्य निरुपसर्गानशब्दवाच्यस्य पृथङ्गिर्देशात्। तथा च न्यौयः "पञ्चवृत्तिर्भ-नोवळपदेशात्'' इति । तथा मुख्यप्राणोऽपि वायोर्वाह्यस्य सूत्रात्मरू-पस्य विकारो न श्रीरमध्ये नभोवद्गत्तिलाभमात्रेणावस्थितो वाह्यवायु-रेव । नापि वागादीनां सामान्यवृत्तिरूपा वा किया । ''एर्तस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुः" इतिश्रुतौ वायोरिन्द्रियाणां च प्राणात्पृथगेव निर्दिष्टत्वात् । तथा च न्यायः । "न वायुक्रिये पृथ-गुपदेशात्'' इति । ''अणुश्च'' इत्यादिन्यायवशादिन्द्रियवत्सूक्ष्मत्वा-दिकमपि प्राणस्यानुसन्धेयमिति सङ्ग्रहः ॥

प्राणादीनामि पूर्ववदुपादानिवशेषं सङ्कीर्तयित एतत् इति । उ-कानामेव कर्मेन्द्रियाणां प्राणादिभिर्मिछितानां पूर्ववद्वान्तरिवशेषमाह इदं प्राणादीति । प्राणादिपञ्चकस्य रजोंशकार्यत्वे छिङ्गमाह अस्येति । उक्तं कोशत्रयमनूद्य तेषां प्रतिनियतां व्यवस्थां दर्शयित एतेषु को-शेषु इत्यादिना । ''योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः''

<sup>ξ. Ait. 3. 10.
ξ. Brih. 1. 5. 3.
ξ. Brahmasútra 2. 4. 9.
ξ. Idem 2. 4. 13.
ξ. Brih. 4. 3. 7.</sup> 

इतिश्रुतेर्विज्ञानस्य चैतन्यं प्रत्यतिसन्निहितत्वाज्ज्ञानशक्तिमत्त्वम् । ''काँमः सङ्करपो विचिकित्सा<sup>77</sup> इत्यादिश्रुतेः कामापरपर्यायाया इच्छाया मनो-वृत्तित्वावधारणादिच्छाशक्तिमत्त्वं मनोमयकोशस्य । ''से यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिञ्छरीरे प्राणो युक्तः" (कस्मिन्नह्मू-त्क्रान्ते उत्क्रान्तो भविष्यासि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति" "सं प्राणमस्जत" इत्यादिश्रुतेः प्राणमयकोशस्य क्रियाशक्तिमत्त्वम् । योग्यत्वात् इत्यास्यायमर्थः । विज्ञानमयस्य तु कर्तृत्वमुपपादितं स-नोमयस्य करणत्वं विवेकसाधनत्वात् । आत्मेन्द्रियविषयाणां सन्निकर्षे ं विद्यमानेऽपि यद्न्वयव्यतिरेकाभ्यां ज्ञानभावाभावौ तन्मनोविवेकसा-धनत्वात्करणपक्षपातीति युक्तं मनोमयस्य करणरूपत्वम् । तथा च श्रुतिः। ''अन्यत्रमना अभूवं नादर्शमन्यत्रमना अभूवं नाश्रौषं'' इति। <sup>41</sup>तस्माद्दिप पृष्ठत उपस्पृष्टो मनसा विजानाति<sup>11</sup> इति च । न्याँयश्च भवति । ''नित्योपलव्ध्यनुपलव्धिप्रसङ्गोऽन्यतरनियसो वान्यथा'' इति। तथा 'तौ मिंशुनं समैतां ततः प्राणोऽजायत'' इतिश्रुतेः प्राणस्य वाङ्म-नसयोर्मिथुनीभूतयोरुत्पत्तिअवणात्प्राणसयस्य कार्यरूपत्वं युक्तमिति । एवं सूक्ष्मशरीरस्थावयवान्त्सिवशेषान्निरूप्यावयविनं निर्दिशति एतत्को-शेति॥ १३॥

''छिँक्नं मनो यत्र निषक्तमस्य'' ''अँनैन्तं वै मनोऽनन्ता विश्वे-देवाः'' इत्यादिश्रुतिषु छिङ्गरारिस्याप्येकत्वबहुत्वश्रवणात्तदेकत्वानेक-त्वयोरप्यज्ञानवदेव व्यवस्थेत्यमिप्रेत्याह आखिलसूक्ष्म इति । अन-योस्तु व्यष्टिसमष्ट्योरेकत्वं स्पष्टमेव पठ्यते । ''वायुरेव व्यष्टिवीयुः स-मष्टिः'' इति वृँदेदारण्यके । समष्टिछिङ्गरारीराभिमानिनश्चैतन्यस्य व्य-वहारसिद्धान् व्यपदेशविशेषानाह एतत्समष्टीति । व्यपदेशत्रये नि-

 <sup>2.</sup> Brih. 1. 5. 3.
 2. Chhâ. 8. 12. 3.
 3. Pras'na 6. 3.

 3. Idem 6. 4.
 4. Erih. 1. 5. 3.
 4. Idem. 6. 20. Brahmasûtra

 2. 3. 32.
 3. Brih. 1. 5. 12.
 4. Idem 4. 4. 6. 20. Idem 3. 1. 9.

 3. Idem. 3. 3. 2.

मित्तमाह सर्वत्रेत्यादिना । सर्वत्रानुस्यूतत्वात्सूत्रात्मा । ज्ञानशक्तिमद्-न्तःकरणोपहितत्वाद्धिरण्यगर्भः । क्रियाशक्तिमद्धिदैवतप्राणक्तपत्वात्प्रा-णस्ताद्यगध्यात्मप्राणरूपत्वाद्वा । यद्वा ज्ञानिकयाशक्तिमत्समष्टिप्राणेन्द्रि-यसमुदायात्मकं समिष्टिलिङ्गशरीरं तदुपहितत्वाच्ज्ञानशक्तिप्राधान्येन हि-रण्यगर्भः क्रियाशक्तिप्राधान्येन प्राण इति च व्यपदेश इति योजना। तथा च अतिवचनानि । "वायुर्वे गौतम तत्सूत्रं वायुना वै गौतम सू-त्रेण'' इति । "हिर्चण्यगर्भः समवर्ततामे'' । "हिर्चण्यगर्भे जनयामास पूर्वे ' इति । ''र्केतम एको देव इति प्राण इति ' चैवमादीनि । प्रा-ण इति चोच्यते इति चशब्दात्कः प्रजापतिर्वेद्येतादिव्यपदेशान्त-राणि समुज्ञीयन्ते । एवमुपहितस्य व्यपदेशभेदानुक्लोपाधेरपि तानाह अस्यैषेत्यादिना । स्थूलप्रपञ्चो विराड्विज्ञानमयादिकोशत्रयं लिङ्गशरीरं सूक्ष्मशरीरिमिति सम्बन्धः । मध्यप्रदीपन्यायेनोत्तरत्रापि जायद्वासने-त्यत्र कोशत्रयपदं सम्बध्यते । वासनामयतं चास्य श्रुतिराह "र्तस्य है-तस्य पुरुषस्य रूपं यथा माहारजनं वासो यथा पाण्ड्राविकं" इत्यादि "सकृद्विद्युत्तं" इसन्तेन । स्वप्नलं चास्याव्याकृतविराजोः सन्ध्यस्थान-त्वादुपपन्नं ''सन्ध्यं तृतीयं स्वप्तस्थानं'' इति श्रुतेरविशेषात् । यतो वा-सनामयोऽत एवेति योजना । "अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्राम्पादाय स्वयं विह्त्य'' इत्याद्या ''स्वैप्नेन शारीरमभिप्रहत्य'' इत्याद्या च श्रुतिः स्थलशरीरस्य स्वप्ने लयं दर्शयन्ती तत्समप्टेमीहाप्रपञ्चस्यापि सन्धौ तं सू-चयति । एवं समप्रिलिङ्गतदुपहितचैतन्ययोर्व्यपदेशानुक्तवा व्यष्टिलिङ्ग-तदुपहितचैतन्ययोरिप तानाह एतदिति । तैजसव्यपदेश्यले हेतुमाह

१. Brih. 3. 7. 2. २. Rik-samhitâ 10. 121. 1. ३. S'vet. 3. 4. १. Brih. 3. 9. 9. ५. "After the manner of a lamp placed in the middle of a door [and throwing light both inwards and outwards]." P. Occurs in Bhâshya on Mund. 1. 1. 3. See Notes. ६. Brih. 2.3.6. ७. महा° MNPQ. ८. Brih. 4. 3. 9. ९. Idem. १०. Idem 4. 3. 11.

तेजोसया° इति । तेजोमयत्वं वासनामयत्वं ''स्वयं निर्माय स्वेन भासा' इति श्रुतौ भाःशव्देनान्तःकरणस्य वासनात्मनो व्याख्यातत्वात्। अखापीति । स्पष्टार्थः । ''यो वै प्राणः स वायुः'' इतिश्रुतेः । सम-ष्टिव्यष्टिलिङ्गयोस्तद्वस्थयोरिप सन्ध्ययोरभेदं सिद्धवत्कुत्य तत्र तैजस-स्त्रयोभीगविशेषं निर्दिशति एताविति । तदानीं खप्रावस्थायाम् । नि-द्रादिदोषदूषितस्यादृष्टादिसमुद्वोधितसंस्कारविशेषसचिवस्यान्तः करणस्य याः संस्कारानुरूपा वृत्तयस्तादगन्तःकरणसंसृष्टचैतन्यस्थाविद्याशक्तिवि-जुम्भितविषयाकारास्ताभिः सूक्ष्मविषयान् जाम्रद्वासनामयानीषद्रुपुटा-ननुभवत इत्यर्थः ॥

न स्वप्नः स्मृतिरपरोक्षावभासितत्वात् । नापि प्रत्यक्षप्रमा सम्प्रयोगा-द्यभावात् । न च सुषुप्तिः स्पष्टं विषयानुभवात् । नापि जागरितं तद्-चितदेशकालिं मित्तानामसम्भवात् । तथा हि ''यथा केशः सहस्रधा भिन्नः" इत्यादिना केशसहस्रांशैर्नाडीरुपमीय "एत्सिर्वा एतदास्रव-दास्रवति'' इति स्वप्राय तादृशनाडीप्रवेशं दशेयति श्रुतिः। तथा चा-तिस्क्ष्मासु नाडीषु स्वप्नं परयतो न नदीसमुद्रवनगिरिनगरीनिवेशो-चितो देशोऽस्ति येन तत्र स्थितान्नचादीन्परयेत्। ननु ''वहिः कुलाया-दमृतश्चरित्वा" इति श्रुतेर्बहिरेव स्वप्नान्परयतीति चेन्न तत्र वहिःश-व्देन स्थूलशरीरोपरागाभावमात्रस्य विवक्षितत्वात् । अन्यथा तस्मिन्नेव शरीरे नियमेन पुनर्जागरणानुपपत्तेः । तथा च श्रुत्यन्तरं 'कुरूष्व-हमद्य शयानो निद्राभिष्ठुतः स्वप्ने पञ्चालानिधगतश्चास्मिन्प्रतिबुद्धश्च" इति स्वप्नप्राप्तदेशान्तरात्पुनरागमनरहितस्यापि स्वप्नदेशस्थशरीरे जाग-रणं दर्शयति । अतो न तत्र जायदुचितो देशः । नापि कालस्तदुचितः सम्भवति मुहूर्तमात्रेऽपि संवत्सरशतानामनुभवात् । नाप्युचितं निमित्तं तत्र सम्भवति तक्षदारुमृदाद्यभावेऽप्यकस्मादेव प्रासादादेनिष्पत्तिदर्श-नात् । जायद्वस्थापन्नानां वस्तूनां स्वप्नेऽभावं द्शियत्वा नूतनानां वा-

२. Brih. 4. 3. 9. २. Idem 3. 1. 5. (योऽयं). ३. Idem. 4. 2. 3. 2. Idem. 4. Idem 4. 3. 12. §. See Notes.

सनात्मकानां निर्माणं दर्शयित श्रुतिः "नै तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान् रथयोगान्पथः सृजते" इत्यादिना । तस्मा-न्मायामय एव स्वप्न इति द्रष्टव्यम् । तथा च न्यायः । "मायामात्रं तु कात्रुर्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्" इति ॥

उक्तेऽर्थे प्रमाणमाह प्रविविक्तभुक् इति । आदिशब्दात् ''तँस्मा-देप प्रविविक्ताहारतर इवैव भवति'' इत्यादिश्रुत्यन्तरप्रहः । अत्रापीति स्पष्टार्थः । सृक्ष्मशरीरप्रपञ्चनमुपसंहरति एवमिति ॥ १४ ॥

पूर्वत्र प्रतिज्ञातानि स्थूलभूतानि प्रपञ्चयित स्थूल इति । पूर्वोक्तानामेव भूतानां परस्परं व्यवहर्तृप्राणिनिकायव्यवहारिनर्वाहकतदीयधर्माधर्मापेक्षपरमेश्वरसान्निध्यादिनिमित्तापेक्षया विभागेन मिलितानां स्थूलतापित्तः पञ्चीकरणमित्याह पञ्चीकरणं तु इति । ननु कथमित्थंविभागेन पञ्चीकरणं निरूप्यते तत्र प्रमाणाभावादित्याशंक्याह अस्येति ।
''सेर्यं देवतेक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य
नामरूपे व्याकरवाणीति तासां त्रिवृतं त्रिवृत्तमेकैकां करवाणि'' इतीक्षित्वा सा सदाख्या परमात्मदेवता स्रप्टानां तिस्टणां देवतानां तेजोवत्रात्मिकानां मध्य एकैकां देवतां त्रिवृतं त्रिवृतं त्रिरूपां त्रिरूपामकरोस्कृतवतीति त्रिवृत्करणश्रुतिः । सा पञ्चीकरणमप्युपलक्षयत्याक्षिपतीत्यर्थः । त्रिवृत्करणं नाम तेजोवन्नानां त्रयाणां मध्य एकैकं द्विधा समं
विभज्य पुनरेकैकभागस्य द्विधा विभागं कृत्वा स्वस्वद्वितीयं स्थूलभागं
परित्यज्यान्यदीयस्थूलभागयोरेकैकस्य भागस्य संयोजनम् ॥

अत्र केचित्प्रगल्भन्ते सम्प्रदायाध्वना पञ्चीकरणं यद्यपि स्थितं त-थापि युक्तिदृष्टत्वाद्वाचस्पतिमतं शुभमित्यादिना । तत्र युक्तिं चेत्थमाच-क्ष्ते गगनपवनयोः किल पृथिव्याद्यात्मत्वे रूपवत्त्वमहत्त्वाभ्यां चाक्षु-षत्वं तयोः प्रसच्येतेति । तत्र त्रिवृत्करणपक्षेऽपि तेजसः पृथिव्यात्मत्वे

१. Bṛih. 4. 3. 10. २. Brahmasútra 3. 2. 3. ३. Bṛih. 4. 2. 3. ४. Chhâ. 6. 3. 2. ५. युक्तिदृष्ट् N. युक्तिहरूभ M युक्तिवृद्ध P.

काठिन्यद्रवत्वाभ्यां विशिष्टतयोपलम्भप्रसङ्ग इति दोषसाम्ये शङ्कितेऽर्द्ध-भूयस्त्वात्र दोष इति परिहारस्य पञ्चीकरणपक्षेऽपि समानत्वेन दूषणो-द्वारे व्यवहारमार्गप्राप्तपञ्चीकृतिर्मुधा पञ्चीकरणस्य कुत्राप्यश्रवणादिति । तत्रेदं वक्तव्यम् । किं पञ्चीकरणस्य व्यवहारमार्गसिद्धत्वाद्प्रामाण्यं किंवाश्रुतत्वादाहोस्विज्ञिवृत्करणश्रुतिविरोधादिति । आद्येऽधैकाकरणा-दीनां शिष्टव्यवहाराणामप्रामाणिकत्वापत्तिः । द्वितीयेऽपि किं साक्षा-च्छ्रवणाभावो हेतुरुत श्रुतार्थापत्त्यभावोऽपि । नाद्यः साक्षादश्रुतस्य प्रत्याख्याने परमापूर्वादीनामपि प्रत्याख्यानप्रसङ्गात् । न द्वितीयः श्रु-तार्थापत्तेर्विद्यमानत्वात् । तथाहि छान्दोग्ये तेजःप्रभृतीनां त्रयाणां सृ-ष्टिश्रुतौ तावच्छुत्यन्तरप्रसिद्धाकाशवायुसृष्टेरप्युपसंहरणीयत्वम् । विय-द्धिकरणे तेजोधिकरणे च निर्धारितमेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा-हान्यादिभिर्हेतुभिः । तथा च श्रुत्यन्तरैकवाक्यतया पञ्चानां भूतानां सृष्टिं प्रक्रम्य तेषां सूक्ष्मतयाव्यवहायीणां व्यवहारसिद्धये त्रिवृत्करणं ब्रुवन्ती अतिः पञ्चीकरणाभिप्राया चेन्न स्यात्तदा वाय्वाकाशयोः सूक्ष्म-त्वानिवृत्तेरव्यवहार्यतापत्तौ सृष्टानां भूतानां व्यवहाराय त्रिवृत्करणोप-देशानुपपत्तिः केन वार्यते । न च वाय्वाकाशयोर्व्यवहार एव नास्तीति वाच्यं महान्वायुर्महन्नभ इति व्यवहारस्य सर्वजनीनत्वात् । ननु श्रुत्यु-क्तमित्येव त्रिवृत्करणं स्वीकियते न व्यवहारायेति चेन्न त्रिवृत्करण-वाक्ये स्वसम्बन्धिनः फलस्याभावात्फलवदात्मैक्यज्ञानार्थवाद्त्वे यथा-सृष्टिन्यायं त्रिवृत्करणं युक्तमर्द्वजरतीयस्थान्याय्यत्वात् ॥

ननु शाखान्तरे भूतद्वयसृष्टेः श्रुतत्वात्तंत्परित्यागानुपपत्तेश्छान्दोग्य-तैतिरीयादिश्रुत्योर्विरोधपरिहारायोपसंहारः क्रियते न तथा पञ्चीकरणं कचिच्छुतमस्ति येन तत्र्यायोऽनुसरणीयः स्यादिति चेत्सत्यम् । तथापि न्यायानुसरणं युक्तम् । यथा त्रिसर्गश्रुतौ सृष्टानां भूतानां स्फुटतरव्य-वहाररूपनामरूपव्याकरणोपायतया त्रिवृत्करणं श्रुतं तद्वद्भूतपश्चकसर्ग-

<sup>2.</sup> See Notes. 2. Brahmasûtra 2. 3. 1-7. 2. Idem. 2. 3. 10.

श्रुताविष तथा नामरूपव्याकरणोपायः कश्रिद्धिरस्येक्षितुर्युक्तः । स चोपायिवशेपस्तस्येवेश्वरस्य भृतयोनेः शास्तान्तरे त्रिवृत्करणरूपः श्रुत-स्तरपित्यागेनान्यस्य करूपनायां प्रमाणाभावात्तस्येव पञ्चसर्गश्रुतावप्युप-संहारे प्राप्ते तस्य पञ्चीकरणार्थत्वमन्तरेण पञ्चानां भूतानां स्फुटतरव्य-वहारोपायतानुपपत्तर्युक्तं त्रिवृत्करणवाक्यस्य पञ्चीकरणोपलक्षणस्वमित्ये-तेन चरमः पक्षः प्रतिक्षिप्तस्त्रिवृत्करणश्रुतेः पञ्चीकरणार्थत्वनिरूपणे कृते तेन पञ्चीकरणस्य विरोधासम्भवात् । श्रुत्यभिप्रायश्चेवं वर्णितो विवृत्त-माचार्येः । "आकाशस्य सर्वावकाशत्या सर्वाव्यतिरेकाद्वायोश्च सर्वचे-प्राहेतुत्वेन सर्वाविनाभृतत्वात्त्योक्षेजःप्रभृतिप्वन्तर्भावं सिद्धवत्कृत्य त्रि-वृत्करणं प्रयोगसोक्तर्यार्थं श्रुतिर्वर्णयाम्वभूव" इति । तस्मादन्ति पञ्ची-करणं प्रामाणिकमित्यलमितिनर्वन्धेन ॥

ननु पृथिव्यादीनां भूतानां चेत्सर्वभूतात्मकत्वं तथा सित व्यवहार-साङ्क्ष्यप्रसङ्ग इत्याशंक्याह पञ्चानां इति । वैशेष्याद्विशेषभावात् भागा-धिक्यात्तद्वादो नभः पवनस्तेजो जलं पृथिवीत्यादिव्यपदेशो भवतीति द्वितीयार्थ्यायसमाध्यधिकरणे न्यायेन निर्णयः क्रतस्तेन न्यायेनाकाशादौ व्यवहारासाङ्क्षयं सिथ्यतीत्यभिप्रायः । इदानीं भूतानां पञ्चीकृतत्वे लिङ्गं चाह तदानीमिति । तदानीं पञ्चीकरणानन्तरमाकाशे शब्दोऽभिव्यज्यते । स्फुटतयेति सर्वत्र योजनीयम् । एतदुक्तं भवति । आकाशादीनां पूर्व-पूर्वस्योत्तरोत्तरं प्रति कारणत्वेन स्वस्वकार्यापक्षया व्यापकत्वात्कार्याश-संवलितत्वेऽपि न कार्यगतगुणाश्रयतयाप्यभिव्यक्तिः किन्तु स्वस्वगुणाश्र-यतयेव । तथा कार्याणां स्वकारणापेक्षयाल्पत्वात्तेषां कारणभागसिन्मिश्र-तानां कारणगुणाश्रयतयापि भवत्यभिव्यक्तिरिति । तथा च लोकेऽनु-भवः । प्रचण्डशब्दो वायुः । प्रजल्पति ज्वाला । नदी संघुष्यति । स्फु-द्यमानः पाषाणः क्रोशतीत्यादि । स्पर्शादीनां तेजःप्रभृतिषु सद्भावोऽवि-वाद एव । न चैवमनुभवो श्रान्तिव्यवहारदशायां वाधादशैनात् ।

<sup>?.</sup> Cannot trace this. ?. Brahmasútra 2. 4. 20-22.

तथा च प्रतिनियताश्रया अपि शब्दादयो गुणा यथायथं भूतान्तरेष्व-प्युपलभ्यमाना भूतानां पञ्चीकृतत्वं गमयन्तीति ॥ १५॥

एवं भूतारोपं प्रपश्य भौतिकारोपमाह एते भ्य इति। भूरादयः प्राणिनां कर्मज्ञानफलभोगस्थानिवशेषा यथापाठकममुपर्युपरि वर्तमानाः
सप्त भूमेरघोऽधश्च पाठकमेण वर्तमाना अतलादयः सप्तेत्येवं चतुर्दश लोकाः। एत एव स्वावरणभूतलोकालोकपर्वततद्वाह्यपृथिवीतद्वाह्यसमुद्रैः सिहता ब्रह्माण्डमित्युच्यते। अस्य च परिमाणं श्रुतौ सङ्कीर्तितं ''द्वीत्रिं-शतं वै देवरथाह्मयान्ययं लोकस्तं समन्तं पृथिवी द्विस्तावत्पर्येति तां पृ-थिवीं द्विस्तावत्समुद्रः पर्येति'' इति। शरीराणां चातुर्विध्यं स्पष्टयति श्वारिम्णि इति। यथोद्देशकमं शरीराणि लक्षयति जरायुजानीत्या-दिना।।

नतु वैशेषिकाः प्रत्येक्षाप्रत्यक्षवृत्तेरप्रत्यक्षत्वात्पञ्चात्मकत्वं न विद्यत इति वदन्तोऽप्रत्यक्षाभ्यां वाय्वाकाशाभ्यां सह पृथिव्यादिभिरारभ्यमाणानां शरीराणामप्यप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात्र पाञ्चभौतिकं शरीरिमित्याहुस्तकथं पञ्चभ्यो भूतेभ्यञ्चतुर्विधभूत्रयामस्योत्पत्तिक्च्यत इति चेदत्राहुः ।
आस्ति हि शरीरे सर्वेषामिष भूतानां कार्यसम्प्रतिपत्तिरवकाशव्यूहनपचनक्छेदनकाठिन्यानां सर्वजनानुभवसिद्धत्वात् । अतस्तत्कारणतया पञ्चापि
भूतान्येकस्मिन्देहे सन्तीति स्थिते यदि तेषां भूतानां देहावयवत्वाभावो
वृत्तिलाभमात्रतेव स्यात्तदा तद्पगमानपगमाभ्यां देहस्यापचयोपचयौ न
स्याताम् । दृश्येते च तयोः सतोरुपचयापचयावतस्तन्तुपटयोरिवावयवावयवित्वमेव पञ्चभूतदेहयोर्युक्तम् । पार्थिवे कार्येऽपार्थिवानां भूतानां
वृत्तिलाभमात्रत्वे तु तदुपगमापगमाभ्यां तस्योपचयापचयायोगात् । न
हि वस्त्रस्थानारम्भकसिल्लद्रव्यार्द्रीकृतस्य तद्वस्थायामुपचयस्तद्पगमे
वापचयोऽस्ति तदायामविस्तारयोस्तद्वस्थात्वदर्शनात् । तथा च जलद्दस्थीरिष पावकपवनोपगमापगमाभ्यां परिमाणान्यथात्वं न दृश्यते । तथा

१. Brih. 3. 3. 2. २. See Notes. ३. °मृदो° P.

च यदि भक्षादाविव पार्थिवे देहे भूतान्तरस्य वृत्तिमात्रता स्यात्तर्हि भस्वादिदेह्योर्विशेषेण व्यूह्नादीनां सत्त्वमसत्त्वं वा तुल्यवत्प्रसज्येताहप्रवदात्मनः संयोगतज्जन्यप्रयत्नादिकारणान्तरस्याप्युभयत्र समानस्यापादयितुं शक्त्यत्वात् । न च प्रत्यक्षाप्रत्यक्षवृत्तेः शरीरस्याप्रत्यक्षत्वं शङ्कानीयं
प्रत्यक्षाप्रत्यक्षावयववृत्तीनामवयविनामप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात् । न च स्पर्शशून्यत्वादेकद्रव्यत्वाचाकाशस्यारम्भकत्वानुपपत्तिरिति वाच्यमारम्भवादस्यानङ्गीकारादेकस्यापि दुग्धावयविनो द्व्यारम्भकत्वदर्शनात् । न च
दुग्धावयवेरेव द्व्यारभ्यत इति वाच्यं तथा सति द्धिदुग्धयोगेन्धरसादिवेषम्यम् । स्पर्शशून्यमपि द्रव्यं यथा गुणारम्भकं दृष्टं तथा द्रव्यारम्भकमप्यस्तु । श्रुतिरिप शरीरस्य सङ्कीर्णद्रव्यारव्धतां श्रावयति ''अन्नमकितं त्रेधा विधीयत'' इत्यादौ । याज्ञवल्क्योऽप्याह

''पैञ्च धातून्त्स्वयं षष्ट आदत्ते युगपत्प्रभुः''। इति ।

वस्तुतस्तु पञ्चानां भूतानां पञ्चात्मकत्वस्य दिशातत्वादारम्भवादस्य निराकृतत्वाच नात्रोर्देयनायुक्तदोषशङ्कावकाशोऽपीति गमयितव्यं त-स्मात्सिद्धं शरीरं पाञ्चभौतिकमिति ॥ १६॥

अत्रापि इति स्पष्टार्थः । स्थूलसमृष्ट्युपहितस्य चैतन्यस्य व्यपदेशभेदानाह एतत्समृष्ट्युपहितं इति । चकारात्पुरुषादिशव्द्यहः ।
उच्यते । "यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमिभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते"
"सैर्षा विराडन्नादी" "पुँरुष एवेदं" इत्यादिश्रुतिभिरिति शेषः । तत्र
हेतृनाह सर्वनरेति । सर्वशव्दो विश्वपदपर्यायः । विश्वनराभिमानित्वाहैश्वानरः । विविधं राजमानत्वाद्विराट् । चकारात्पूर्णत्वात्पुरुष इति च
द्रष्टव्यम् । उपहितस्य व्यपदेशानुक्वोपाधेरिप तानाह अस्यैषेति । "अत्रं
वै विराट्" इतिश्रुतेरन्नविकारत्वम् । स्थूलभोगोऽतिस्पष्टो भोगः । एवं

र. Pañchadas'î 13. 6. 7. २. Chhâ. 6. 5. 1. ३. Yâjnyavalkyasmṛiti 3. 72. ४. Udayanâchârya, a Naiyâyika. ५. Chhâ. 5. 18. 1. ६. Idem 4. 3. 8. ७. S'vet. 3. 15. ८. Tait. Brâhmana 1. 6. 3. 4 (omits दे).

समष्टिस्थूलतदुपहितचैतन्ययोर्व्यपदेशभेदं दर्शियत्वा व्यष्टिस्थूलतदुप-हितयोरिप तमाह एतद्यष्टीति । व्यष्टिस्थूलशरीरोपहितस्य विश्वशब्द-वाच्यत्वे हेतुमाह सूक्ष्म॰ इति । सूक्ष्मशरीरं कारणशरीरं तद्परिसञ्य स्थूलशरीरादौ तद्पेक्षया स्थूलशरीरं लिङ्गशरीरं तदादिर्यस्य परमस्थूल-शरीरस्येति तैद्गणसंविज्ञानो वहुत्रीहिस्तस्मिन्प्रवेष्ट्रत्वात् । तथा हि जी-वस्य त्रय उपाधयः । सुषुध्यादौ वुद्ध्यादिसंस्कारोपरञ्जितमज्ञानमात्रमु-पाधिः । खप्ने जायद्वासनामयं लिङ्गशरीरसुपाधिः । जायद्वस्थायां तु स्समशरीरसंसृष्टस्यूलशरीरसुपाधिः । तथा च पूर्वपूर्वोपाधिविशिष्टस्यै-वोत्तरोत्तरोपाधिप्रवेद्यात्सर्वशरीरप्रवेष्ट्रत्वेन स्थूलभोगायतनाभिमानिनो विश्व इति संज्ञेति । यद्वा सूक्ष्मशरीरं लिङ्गशरीरं तद्परित्यज्य स्थूल-शरीरं विराड्व्यष्टिस्तदादियांसां चक्षुरादिवृत्तीनां तत्तद्विषयाकाराणां च तत्प्रवेष्ट्रत्वादिति हेतुयोजना । स्थूलशरीरमपरित्यज्येति कचित्पाठे स्थू-लशरीरे वर्तमानस्यैव सूक्ष्मशरीरकारणशरीरयोरप्यनुगतत्वादिति हेत्व-र्थोऽनुसन्धेयः । सर्वथा विश्वश्ररीरवर्तित्वाद्विश्व इत्युक्तं भवतीति भावः। अस्यापि इति पूर्ववत् । एषेति व्यष्टिरुच्यते । पूर्ववद्विश्ववैश्वानरयो-रपि जायत्स्थयवस्थापत्रं भोगविशेषं सप्रकारं प्रपश्चयति तदानीमिया-दिना । दिगादिपञ्चदेवतानियन्त्रितेन श्रोत्रादीन्द्रियपञ्चकेन यथापाठ-क्रमं शब्दादिगन्धान्तान्त्स्थूलविषयाननुभवत इति प्रत्येकं योजनीयम्। अस्याद्दिवतापञ्चकनियन्नितेन वागादिपञ्चकेन वचनाद्यानन्दान्तांस्तथा चन्द्राद्दिवताचतुष्ट्यनियन्त्रितेन मनआदिचतुष्केण सङ्कल्पादिचैत्यान्तां-श्चतुरः । सर्वानेतानिति । यथायथं यथोक्तकमानुरोधेन सर्वानेतान्तस्थू-लभोगान्विषयाननुभवत इलर्थः। अत्रापि प्रमाणमाह जागरित इति। ऑदिशब्दात् ''स्थूलभुग्वैश्वानर'' इति वाक्यशेषप्रहः॥

इदमत्र बोद्धव्यम् । जाप्रदवस्थायां हि प्रमातृप्रमाणप्रमेयव्यवहारा

१. See Paribhâshendus'ekhara 77, and Prof. Kielhorn's translation. Also Mahâbhâshya on 1. 1. 27. I am indebted to the Professor for this reference. See Notes. २. So NQ.; चेत्रा° MR; चित्रा° P. ३. Mâṇḍû 3.

भवन्ति तत्र प्रमाणैर्योऽर्थे प्रसिणोति स प्रमाता येन प्रमिणोति तत्प्र-माणं यत्प्रमीयते तत्प्रमेयमिति सर्वतन्त्रसिद्धान्तः । तत्र यः प्रमाता जी-वश्चेतनः स विषयं प्रमिण्वन् कया प्रत्यासत्त्या प्रमिणोतीति विचार-णीयम् । आत्ममनइन्द्रियविषयाणां क्रमेण संयोगपरम्परयेति चेन्न वि-षयसंयुक्ततत्संयुक्तेष्विप संयोगपरम्परया युगपत्सवीवभासप्रसङ्गात् । यावदिन्द्रियसम्बन्धस्तावदेव हि भासत इति नातिप्रसङ्ग इति चेन्नेन्द्र-यसन्निकर्षस्यापीयत्तानवधारणात् । इन्द्रियसन्निकर्पानन्तरं योऽर्थः स्कु-रति तावन्मात्रं सन्निकृष्यत इति चेन्नेन्द्रियसन्निकर्षस्येयत्तावधारणास्फ्-रणस्य विषयनियमस्तरिमन्त्सतीन्द्रियसन्निकर्षेयत्तावधारणमिति परस्प-राश्रयात् । किञ्चोक्तसन्निकर्षस्य ज्ञानोत्पत्तिमात्रे क्षप्तत्वात्तदनन्तरं तस्या-वस्थाने कल्पकाभावान्न ज्ञानस्य विषयेण सह सम्वन्धः स्यात् । तथा च मयेदं विदितमिति स्वात्मनि सम्वन्धानुसन्धानाभावप्रसङ्गः। न चाश्रय-द्वारा सम्बन्ध इति वाच्यं ज्ञानस्य सर्वगतात्माश्रयत्वे युगपत्सर्वविषयस-म्बन्धात्सवीवभासप्रसङ्गः । देहावच्छिन्नात्मप्रदेशाश्रितत्वे देहस्य वाह्य-विषयासम्बन्धात्र वाद्यं किञ्चिद्पि भायात् । ननु सम्बन्धाभावेऽपि ज्ञान-ज्ञेययोरुदिष्टे विषये ज्ञानमतिशयं जनयतीति नाव्यवस्थेति चेन्नानुदि-प्रेप्वपि दुर्गन्धादिषु ज्ञानकृतातिशयदर्शनात्। अदृष्टवशात्किञ्चिदेव भास-त इति चेन्न तस्य दृष्टसामग्रीसम्पादकत्वेनान्यथासिद्धत्वादगतिकत्वाच । तस्मान्न किञ्चिदेतत् । अतो वक्तव्या जीवस्य विषयग्रहणव्यवहारे व्यव-स्थेति । तदुच्यते । न तावद्स्मन्मतेऽनुपपत्तिरस्ति यतो जीवस्य सर्वग-तत्वासर्वगतत्वपक्षयोर्प्यन्तःकरणकृता व्यवस्था सम्भवति । तथाह्यप-रिच्छिन्नपक्षे तावदन्तःकरणमेव मनोबुद्ध्यादिशब्दवाच्यं प्रमातृत्वादि-व्यवहारापादकम् । यतोऽविद्यावृततया सर्वत्राप्रकाशमानमप्यात्मचैत-न्यमन्तःकरणसंसृष्टं सदवभासते द्र्पणद्रव्यसंसृष्टरविरिद्यमवत् । तज्ञा-न्तःकरणमदृष्टादिसहायं विषयसंवेदनवेलायां तडागकुल्याक्षेत्रगतोदकप्र-वाहवदेहतद्वाह्यदेशतद्गतविषयानभिन्याप्यावतिष्ठते। तत्र च तिसृष्वप्यव-स्थास्त्रात्मचैतन्यं तदात्मनैवाभिव्यज्यते । तत्र देह्मध्यान्तःकरणभागाव-

च्छित्रं चैतन्यं प्रमातृसंज्ञां लभते । देहविषययोर्भध्ये दीर्घप्रभाकारेणे-न्द्रियद्वारा निर्गतान्तःकरणभागावच्छित्रं प्रमाणसंज्ञाम् । विषयमभि-व्याप्य विषयाकारतयावस्थितान्तः करणभागावच्छित्रं प्रमेयसंज्ञाम्। इति प्रमातृप्रमाणप्रमेयव्यवस्थोपपत्तिः । एवमभ्युपगमे येन विषयेण सहे-न्द्रियस्य सन्निकर्षो दूरे वान्तिके वावतिष्ठमानेन तत्रैव तदाकारमेवान्तः-करणं परिणमते नान्यत्र नान्याकारमिति च छभ्यते । तद्नुरक्तचैत-न्यात्मनश्चैकत्वान्मयेदं विदितमिति सम्बन्धावभासश्चोपपद्यते नान्यथा। परिच्छिन्नात्मपक्षेऽपि जीवत्वोपाध्यन्तःकरणस्य पूर्वोक्तप्रकारेणावस्थाभे-दसम्भवे उपाध्यनुगामित्वादुपहितस्य स्वोपाध्यन्तः करणं यद्यदात्मनाव-तिष्ठते तत्तदात्मना प्रत्यगात्मचैतन्यमप्यवभासमानं प्राह्यप्रहणप्राहकभे-द्व्यवस्थामनुभवत्यग्निरिवायःपिण्डादिसमारूढ इत्यनवद्यम् । न चेयं करपना तार्किककरपनावत्पुरूषवुद्ध्युत्प्रेक्षामूला किन्तु श्रुतिमूला । तथा च श्रुतयः । ''सं समानः सन्नुभौ छोकावनुसञ्चरित ध्यायतीव छेछाय-तीव सधीः स्वप्नो भूत्वेमं लोकमतिकामति" "नैवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते वहिः" "असीनो दूरं त्रजित" "मनोमयो विज्ञानसय" इत्यादयः। उक्तं च भगवत्पादैः सर्वश्रुत्यर्थसङ्ग्रहे दैक्षिणामूर्तिस्तोत्रे ॥

> ''नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्यन्दते । जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जग-त्तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये''॥

युक्तिरिप मनसो बाह्यविषयदेशगमनाभावे इन्द्रियसन्निकर्षपरम्परया देहान्तरे च विषयाकारतास्वीकारे बहिरेतावित दूरेऽयं विषयो मयोप-छच्य इति प्रतिसन्धानं न स्यात् । अनेकायामविस्तीर्णदेशतन्निष्ठरथग-जाद्याकारभावस्थान्तर्हेदयेऽनुपपत्तेः । न च स्वप्नवदुपपद्यत इति वाच्यं

१. Brih. 4. 3. 7. २. This is the reading of the Mâdhyandina recension. The Kânva has सहि. ३. S'vet. 3. 18. ४. Katha. 2. 21. ५. Brih. 4. 4. 5. ६. Verse 4.

स्वप्रस्य मायामयस्योक्तत्वात् । जायद्पि मायामयमेवेति चेत्सत्यं तथापि स्वप्राद्धवहारभेद्सिद्धये तयोः कियद्प्यस्ति वैषम्यं सति प्रमातरि वाध्य-मानत्वावाध्यमानत्वाभिमानादिलक्षणम् । नन्वखण्डब्रह्माकारा वृत्तिरन्त-रेव जायत इति चेद्वाढं सा हि देहाद्यावरणसुपमदेयन्ती जायते वाह्य-विषया तु नैविमिति वैषम्यं स्यात् । किश्च यदि विषयेन्द्रियसम्बन्धमा-त्रमन्तः करणस्य विषयाकारताहेतुस्तदा दूरवार्तिविषयगतपरिमाणस्पसं-ख्यादीनाम्पि तदाकाराकारितेऽन्तःकरणे यथावद्वभासप्रसङ्गः। न च दूरलक्षणादोषात्तथा नावभासत इति वाच्यं तस्येन्द्रियसम्बन्धमात्रे प्र-तिवन्धकत्वाभावात् । ननु तवापीन्द्रियसंसृष्टाकारता मनस इति स्थिते कथं दूरस्थविषयेयत्ताद्याकारता मनसो न भवेदिति चेन्मैवं मम तु म-नसो वहिरस्वातत्र्याद्यावद्भिरवयवैरवयविभिर्वा चक्षुःसन्निकर्षस्तावन्मा-त्राकारमेव मनः परिणमत इति ऋिष्यते । तव तु पदार्थसनिकृष्टेन्द्रिये सति तद्गतभूयस्त्वारुपलहढाहढलविशेषानाद्रेऽप्यन्तस्तदाकारवृत्त्युद्यो-पपत्तीर्वषयेयत्तादेरिप स्फुरणं प्रसच्येतेति वैषम्यात्तस्माद्स्ति प्रत्यक्षव्यव-हारे वाह्यमनोवृत्तिर्विषयाकारेति स्थितम् । परोक्षव्यवहारे तु विशिष्ट-शब्द्छिङ्गाद्विलिनवन्धनात्तत्र्थीकारा धीरन्तरेव समुन्मिषति विषय-सत्तामात्रस्यैव तत्र स्फुरणात्तद्गतिविशेषादेरस्फुरणाचेति दिक् । तथा च स्वप्नावस्थायामात्मा वुद्ध्युपाधिः स्वप्नदर्शनहेतुकर्भक्षये जागरितमागच्छ-न्पूर्वगृहीतेषु करणेषु पुनः स्वस्वगोलकस्थानेषु तयैव बुद्ध्या प्रसारितेषु सत्सु स्वयं तद्बुद्ध्यनुगतस्तत्तद्दोलकादिदेशं गच्छन्तस्वोपाध्यन्तःकरणे-न्द्रियसचिवस्तत्तदिन्द्रियविषयाननुमेयांश्च स्थूलान् व्यावहारिकान्पदार्था-ननुभवति । तदिदमस्य जागरितम् । तदुँक्तं "इन्द्रियैरथींपलव्धिजी-गरितं ' इति । अयमेव विश्ववैश्वानरात्मनः स्थूलभोग इति । अन्ना-प्यनगो: स्थूल॰ इत्यादि पूर्ववत् । स्थूलप्रपञ्चाध्यासं सावस्थमुपपा-दितमुपसंहरति एवमिति ॥ १७॥

१. So PQR; but MN. तद्गतिविषया°. २. S'ankara's Panchîkarana.

उक्तं प्रपञ्चत्रयं तदुपहितचैतन्यत्रयं च पूर्ववत्सदृष्टान्तमेकीभावमा-पादयति एषां इत्यारभ्य आभ्यां इत्यतः प्राक्तनेन प्रन्थेन। स्प-ष्टार्थोऽयं यन्थः । फलितमाह आभ्यामिति । तत्पदार्थविषयमध्यारो-पसुपसंहरति एवमिति ॥ १८ ॥

अधुना लम्पदार्थविषयमध्यारोपं बहुवादिमतोपन्यासेन द्रीयति इदानीं इति । तत्रार्रेन्धतीप्रदर्शनन्यायेन मुआदिषीकाग्रहणन्यायेन वा प्रत्यश्चं देहादिविविक्तं चिदेकतानमात्मानं दिदशीयपुरतिमूहमतेर्मतं तावदाह अतिपाकृत इति । अतिप्राकृतस्तु पुत्र आत्मेति वदतीख-न्वयः । कुत इत्यपेक्षायां श्रुतियुत्तयनुभवाभासान् ऋमेण प्रमाणयति आत्मा वा इत्यादिना । खस्मिन्निवेति युक्तिकीर्तनं छोके हि पुत्रिण इष्टमिष्टं खाद्यादि खात्मवञ्चनेनापि पुत्रेषु समर्पयन्तस्तेषु परमप्रेम कुर्व-न्तस्तेषामात्मत्वमेव प्रकटयन्तीति भावः। पुत्रे नष्ट इत्याचनुभवोक्तिः॥

मतान्तरमाह चार्चाक इति । स्थूलशरीरमात्मेति वदतीलन्वयः। अत्रापि श्रुत्यादिप्रमाणं वदन्प्रागुपन्यस्तपक्षे दूषणं सूचयति स वा एष इत्यादिना । एवमेवोत्तरेष्वपि पक्षेषु प्रमाणादियन्थोत्थानं द्रष्टव्यम् । स वै य ओषधीनां रेतोरूपेण परिणतानां परिणामः प्रसिद्ध एष प्रत्यक्षः पुरुषः शिरःपाण्याद्यात्मकोऽत्ररसमयोऽत्ररसविकारोऽत्ररसेनैवोपची-यमानत्वादिति श्रुतेरर्थः । इह पुरुषशब्दस्य लोक आत्मनि प्रयोगा-त्तस्य च श्रुतावन्नरसमये देहे प्रयुक्तत्वादेह आत्मेति गम्यत इसिन-प्रायः । परमप्रेमगोचरत्वमात्मन्येव विश्रान्तमितरस्य सर्वस्यापि तच्छे-षत्वेनैव प्रियत्वात् । ''तदेतत्प्रेयः पुत्रात्प्रेयो वित्तात्प्रेयोऽन्यस्मात्सर्व-स्मादन्तरतरं यदयमात्मा" इतिश्चतेश्च । सा च प्रीतिः पुत्रादिप दे-हेऽधिकतरा निरतिशया च दृष्टा। अन्यथा दृह्यमाने गृहादौ हन्तृषु चोपस्थितेषु पुत्रं परित्यन्य स्वस्य पलायनानुपपत्तेरिति युत्तयर्थः । अह-म्प्रत्यय आत्मानमवगाहत इति सर्ववादिनामविवादः। स च कृशोऽह-मिलादिना देहावलम्बनोऽनुभूयतेऽतो देह एवात्मेलर्थः ॥

<sup>2.</sup> See Notes. 2. Ditto. 2. Brih. 1. 4. 8.

लोकायतानां चार्वाकविशेषाणां मतभेदानाह अपरश्चादीक इत्यादिना वौद्धस्त्वित्यतः प्राक्तनेन प्रन्थेन । अन्वयादि पूर्ववत् । प्राणानां वागादीनां प्रजापितगमनं तं प्रति प्रश्नकरणं चाचेतनत्वे न सम्भवतीत्यनुपपत्त्या तेषां चैतन्यमवश्यम्भावीति श्रुतार्थापत्तिरेह मानं न
श्रुतिरेवेति द्रष्टव्यम् । इन्द्रियाणामभावे उपरमे खापादौ देहचलनस्य चैतन्यकार्यस्यादर्शनात्तदनुपरमे च तद्दर्शनादन्वयव्यतिरेकाभ्यामिन्द्रियाण्येव चेतनानि न देह इति निश्चीयते । न च तेषां करणत्वेनापि ज्ञानान्वयव्यतिरेकोपपत्तौ तद्राश्रयत्वकल्पनमयुक्तमिति वाच्यमाश्रयसिद्ध्युत्तरकालीनत्वात्करणत्वकल्पनायास्तस्य चाश्रयत्वस्य देहेऽद्याप्यसिद्धेर्नान्यथोपपत्तिः । अत इन्द्रियाण्येवात्मानः काणत्वादेश्चाहमालम्बनत्वमवाधितम् । देहे तु ममप्रत्ययवाधितत्वाद्भाक्तमिति
भावः ॥

मुख्यप्राणासवादिमतमुत्थापयित अपर इति । अन्योऽन्नमयादान्सन इति योजना । स चान्नमयादन्तरोऽभ्यन्तर इत्यर्थः । प्राणा-भावे प्राणत्य स्वस्थितिनिवन्धनान्नायद्याभेन कृशीभावे सतीन्द्रियाणां विद्यमानानामिप स्वस्थविषये प्रवृत्त्यदर्शनात्सिति च तिस्मिन्पुष्टे तद्दर्शनात्प्राण एवात्मा न प्राणाधीनस्थितिकानीन्द्रियाणीति । इन्द्रियाणां चैत-न्यान्वयव्यतिरेकः करणत्वेनाप्युपपद्यत एव । तेषामेव कर्तृत्वे करणा-भावप्रसङ्कः । किञ्चेकस्मिञ्छरीरे इन्द्रियाणां सम्भूय भोकृत्वं प्रत्येकं वा । द्वितीयेऽपि युगपत्क्रमेण वा । नाद्यः। कृपादौ चक्षुरादिभोग्ये जिह्नादीनां भोकृत्वादर्शनात् । न हि सम्भूयेन्द्रियाण्येकं कार्यं निर्वर्तेयन्त तेषां प्रतिनियतासाधारणविषयभेदस्थान्वयव्यतिरेकसिद्धत्वात् । न द्वितीयः। उक्तेन प्रकारेण यौगपद्यासम्भवात् । प्रत्येकं क्रमेण भोकृणीन्द्रियाणीति तृतीयेऽपि पक्षे तेषां प्रत्येकं स्वातत्र्ये कदाचिद्नैकमत्ये सति विरुद्धादिक्रियेसौरिधिष्ठतं शरीरं विदीर्येत । अस्वातत्र्ये यद्धीनत्वं तेषां तस्यैवात्मत्वं युक्तं स्वामिमृत्यन्यायस्य शरीरैक्येऽनुपपत्तेः ।

१. कारण NP. २. See Notes.

प्राण एव तु मुख्यः सर्वेषामिन्द्रियाणामाश्रय इति युक्तमतः स एवात्मा स्वापप्रवोधयोरिविच्छन्नस्वभावः । प्रत्येकिमिन्द्रियाणामात्मत्वेऽन्यदृष्टे-ऽन्यस्मरणानुपपत्तेरिह च यश्चक्षुषा रूपमद्राक्षं स इदानीं गन्धं जिन्द्र्यामीति प्रत्यभिज्ञा दृश्यते । तस्मान्नेन्द्रियाण्यात्मान इति भावः । अभ्यानायापिपासयोश्च प्राणधर्मत्वं प्रसिद्धमन्नपानयोरलाभे प्राणिविच्छेद्दर्शनात् । ताद्यमिकश्च प्राणोऽहम्प्रत्ययविषय इति प्राण आत्मेत्रनुभव इत्यर्थः ॥

मनआसवादिमतमुत्थापयति अन्यस्तु इति । प्राणमयादन्योऽन्तर आसेति यावत् । मनसि सुप्ते विलीने प्राणादेरभावादृतिवच्छ्वासोच्छ्वा-सद्शीनस्य द्रष्टृदृष्ट्रप्रध्यारोपितत्वादिन्द्रियाभावेऽपि स्वप्तस्मृत्योर्भनसि स-म्प्रतिपत्तेर्भन एवासेत्यर्थः । यद्वा प्राणादेरभावादिति तद्यापारोपरमे सु-षुत्यादौ तस्याभावमुपचर्येदमुच्यते । तथा चेन्द्रियेषूपसंदृतव्यापारेषु प्राणे चोपसंदृतप्राणनापाननेतरवृत्तौ मनसैव केवलेन स्वप्नादेशपलम्भा-न्मन एवासेत्यर्थः । मनसञ्च सङ्करपादिधर्मवत्त्वं प्रसिद्धमित्यनुभवोक्तिः स्पष्टार्थो ॥

योगाचारमतमुखापयित खोद्धस्तु इति । मनोमयादन्योऽन्तरोऽभ्यन्तर आत्मा विज्ञानमयः क्षणिकविज्ञानमय इति बोद्धामिप्रायः ।
बुद्धिः क्षणिकविज्ञानमात्मेखत्रानुभवमाह अहं कर्तेति । मनस एव कर्तृत्वं
स्यात्कि विज्ञाननेत्याशङ्क्ष्य मनसः करणपक्षपातित्वात्र कर्त्रनुभवगोचरत्विमित्यभिप्रेस्य युक्तिमाह कर्तुरभाव इति । मनसः कर्तृत्वे सर्वेन्द्रियाणां
स्वस्वविषयेर्युगपत्सम्बन्धे युगपज्ज्ञानोद्यप्रसङ्गः कर्तुर्भनसः सर्वेरिन्द्रियेरिधष्ठातृत्वेन युगपत्सित्रिहितत्वाद्पेक्षणीयान्तरानभ्युपगमाच । न चैवं
हश्यते तस्मान्मनसोऽन्यः कर्ता । मनस्तु विज्ञानक्रमहेतुः साधारणं करणमेवेद्यर्थः । एवं वेदबाह्यवादानुपन्यस्य विज्ञानमयकोशपर्यन्तमात्मनः
प्रस्वक्तमवगमितम् । न च क्षणिकविज्ञानस्वैवात्मत्वमध्यवसातुं शक्यं
ज्ञानेच्छाप्रयत्नसंस्कारस्मृतीनामेकाश्रयत्वनियमात्तेषां च क्रमिकत्वात्क्ष-

१. °सितुं PQ.

णिकविज्ञानाश्रयत्वानुपपत्तेः । ज्ञानादीनामेकाश्रयत्वाभावे तु वस्तुनि हृष्टे पृवेह्द्यसज्ञातीयत्वादिलिङ्गवशादिष्टसाधनतायनुमानपृर्वकं प्रयुत्त्या-यभावः प्रसञ्चेत । अन्यहृष्टेऽन्यस्मरणानुपपत्तेः । उक्तं च न्यायकुस्-माञ्जलो

> "नान्यदृष्टं स्मरत्यन्यो नैकं भृतमपक्रमात्। वासनानंक्रमा नास्ति न च गत्यन्तरं स्थिरे" इति।

क्षणिकपक्षे बन्धमोक्षयोरपि वैयधिकर्ण्यमिलादिबहुदुप्रत्वादनाद्र-णीयः क्षणिकविज्ञानात्मपक्ष इत्यभित्रेत्य वेदवादिपक्षमाश्रित्य विज्ञानाः द्प्यन्तरमात्मानं निर्द्धारियपुस्तावत्तत्रापि स्थृछद्शिमतभेदमाह् प्रा-भाकर् इत्यदिना । प्राभाकरतार्किकावज्ञानमात्मेति वदत इत्यन्वयः । अज्ञानं क्षणिकविज्ञानादन्यत्तद्धिकरणं द्रव्यरूपमात्मतत्त्वमिति वद्त इसर्थः । विज्ञानमयाद्प्यन्तरं आत्मिनि श्रुतिं प्रमाणयति अन्योऽन्तर आत्मेति । विज्ञानमयादानन्दमयोऽन्य इति यावत् । न चानन्दमयः परमात्मेति त्वम्पदार्थमध्ये न तस्योदाहरणं युक्तमिति वाच्यमन्नमया-दिविकारप्रायपठितमयट्श्रुतिविरोधार्थियशिरस्त्वादिवचनविरोधाच । ए-तच भाष्यकारै: ''आनैन्द्मयोऽभ्यासात्'' इत्यस्मित्रधिकर्णे निर्णा-तम् । तस्मासुक्तमेव त्वम्पदार्थमध्य आनन्दमयशुत्युदाहरणमिति द्रष्ट-व्यम् । सुपुप्तौ वुद्ध्यादीनां ज्ञानसुखदुःखेच्छादीनामज्ञाने ज्ञानभित्र आत्मनि लयद्शेनाद्भावद्शेनात्र ज्ञानमात्मेति युक्तिमाह वुद्ध्यादीना-मिति । सर्वज्ञानाभावस्य सुषुप्तौ सम्प्रतिपन्नत्वात्सुषुप्तिजागरितयोर्प्या-त्मैक्यप्रत्यभिज्ञानान्न ज्ञानमात्मा किन्तु तदन्य एवेति भावः । अनुभ-वमाह अहमज इति । अहमज्ञो ज्ञानहीनोऽहं ज्ञानी ज्ञानवानित्यनुभ-वोऽपि ज्ञानात्मनोर्धर्मधर्मिभावेन भेदं द्रढयतीत्यर्थः ॥

ः मतान्तरमाह भाट इति । भाट्टस्वज्ञानोपहितं चैतन्यमात्मेति व-

१. Stavaka 1. 15. (Prof. Cowell's edition). २. See Tait. 2. 5. ('तस्य प्रियमेव शिरः''), and Bhâshya on the Sûtra quoted below. 3. Brahmasûtra 1. 1, 12.

द्तीत्यन्वयः । अज्ञानोपहितत्वमज्ञानसंविष्ठतत्वं ज्ञानाज्ञानरूपत्वं त-दपि द्रव्यबोधरूपत्विमिति यावत् । तत्र माण्डूक्यश्रुतिं प्रमाणयति प्र-ज्ञानघन इति । प्रज्ञानघनः प्रज्ञानैकरसः । एवकारेण रसान्तरसम्बन्धं वारयति । आनन्दमय इत्यानन्दप्रचुरो नानन्दविकारः । प्राचुर्यार्थे मयडन्तनिर्देशादीषदानन्दस्वभावतापि द्रव्यांशकृतात्मनि गम्यत इति भावः । युक्तिमाह सुषुप्ताविति । सुषुप्तौ प्रकाशाभावे सुषुप्तिरसाक्षि-केति सुखमहमस्वाप्समित्युत्थितस्य परामशों न स्यात्र तदेन्द्रियमनसां व्यापारोऽस्ति येन तज्जन्यज्ञानेनापि तत्परामर्शः स्यात् । नाप्यविद्या प्रकाशिका जडत्वात् । परिशेषादात्मैव वोधांशः प्रकाशक इति प्रका-शसद्भावसिद्धिः । न किञ्चिद्वेदिषमिति परामशीदात्मन्येव सुषुप्तावशे-षविज्ञानाभाववत्त्वमपि कल्प्यतेऽतस्तत्राप्रकाशो द्रव्यांशश्चास्तीति भावः। ननु सुषुप्तावेवात्मनो ज्ञानाज्ञानरूपत्वं नावस्थान्तर इत्याशङ्कामनुभवा-भिनयेन प्रयाच्छे मामहमिति । अहमिलात्मनि कर्तरि भासमानेऽपि मां न जानामीत्यनुपसंहत्विशेषस्य तस्यैव कर्मत्वमपि तस्मिन्नेव ज्ञाने भासत इत्यवस्थान्तरेऽपि व्यात्मक आत्मेत्यभिप्रायः। ज्ञानस्यासधर्मत्वेऽपि न ततोऽत्यन्तभेदस्तादात्म्याङ्गीकारात् । समवायस्य च समवायिभ्यां सह सम्बद्धत्वासम्बद्धत्वविकल्पासहत्वेनाप्रामाणिकत्वादिति भावः॥

माध्यमिकमतमुत्थापयति अपरो बौद्ध इति । इदं नामरूपात्मकं जगद्ग्रे सृष्टेः प्राक्कालेऽसच्छून्यमेवासीदिति बौद्धाभिप्रायेण श्रुतेरर्थः । युक्तिमाह सुषुप्ताविति । तामेव खानुभवोपन्यासेन द्रहयति अहमिति । अतः शून्यमात्मा सर्वीभावरूपो न द्रव्यवोधात्मक इति भावः ॥ १९ ॥

एवं प्रत्यगात्मत्वाधिष्ठानं मतमेदेनोपन्यस्तं दूषियतुमारभते एतेषां इति । तत्र तावत्पूर्वपूर्ववादिमतमुत्तरोत्तरवादिमतेन दूषितिमिति । पुत्रा-दिशून्यपर्यन्तस्यानात्मत्वं तैरेव वादिभिः स्फुटीकृतमित्याह एतैरिति । ननु कथं वावदूकिववाददर्शनमात्रेण पुत्रादीनां शून्यपर्यन्तानामना-त्मत्वमवधारियतुं शक्यते श्रुतियुत्तयनुभवानां प्रत्येकमुपन्यस्तत्वादित्या-

<sup>₹.</sup> Pân. 5. 4. 21.

शङ्क्य सत्यमुपन्यस्तास्तेः श्रुत्यादयः किन्तु ते सर्व एवाभासाः पुत्रादिश्-न्यपर्यन्तातिरिक्तप्रस्यगात्मस्वरूपसमप्कप्रवस्थात्युत्तयनुभवविरोधादि-त्याह किञ्चेति। न केवलं परस्परविगीतत्वादेव पुत्रादीनामनात्मत्वं किन्तु प्रवलश्रुत्यादिभिः पूर्वेषां श्रुत्यादीनां वाधितत्वाद्पीति योजना।तत्र ''आत्मा वै पुत्रनामासि ' इतिश्रुतेः प्रत्यंक्श्रुता वाधः।प्रत्यक्वं नाम सर्वान्तरत्वम्। ''स वा एप पुरुषोऽन्नरसमय'' इतिश्रुतेरस्थूलश्रुत्या वाधः । ''ते ह प्राणाः प्रजापनिं । इटादिश्रुतिसामर्थ्यसिद्धेन्द्रियात्मत्वस्याचक्षुरित्या-दिना वाथः। ''अन्योऽन्तर् आत्मा प्राणमयः'' ''अन्योऽन्तर् आत्मा मनोसय रे इत्यनयोरप्राणोऽमना इत्याभ्यां वाधः । ''अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय द्याराः भूतेरकर्तेत्यनेन वाधः। "अन्योऽन्तर् आत्मा-नन्द्मयं इत्यस्याश्चेतन्यमित्यनेन वाधः । 'प्रज्ञानघन एवानन्द्मय'' इत्यस्याश्चिन्मात्रमित्यनेन वाधः । ''असदेवेदं'' इत्यस्याः सदित्यनेन वाध इति प्रत्येकं योजनीयम् । अत्रोदाहृतश्रुतीनामित्थमक्षरविन्यासाः क्रमेण द्रष्टव्याः । ''केश्चिद्धीरः प्रत्यगासानमैक्षत्'' । ''अस्थूलमनण्य-हस्वमदीर्वम्''। ''अचक्षुःश्रोत्रं तद्पाणिपादम्''। ''अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः । "कैनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता" । "नै चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम्''। "चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः"। "सैदेव सोम्येदमय आसीत्"। "सैंद्यं स आत्मा" इति ॥ आदिशब्दात् "ऐषे त आसा सर्वान्तरः'' ''अँदारीरं दारीरेषु'' ''पीणस्य प्राणसूत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो विदुः " "केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः" ''येंतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह'' ''नें करोति न

१. For this and the other S'rutis here referred to, see below.
२. Katha 4.1. ३. Brih. 3.8.8. ४. Mund. 1.1.6. ६. Idem.
2.1.2. ६. S'wet. 1.9. ७. Kaivalya 21. ८. Idem 18. ९. Chhâ.
6.2.1. २०. Idem 6.8.7. २१. Brih. 3.4.1. २२. Katha 2.22.
२३. Brih. 4.4.18. २४. MNR. insert here, with the Mâdhyandina recension, अञ्चलानं. २६. Kena 1. २६. Tait. 2.4.1. २७. Gîtâ xiii. 31.

लिप्यते" "साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च" "कृत्सः प्रज्ञानघन एव" "सन्तमेनं ततो विदुः" इत्याद्याः श्रुतयः सङ्गह्यन्ते ॥

इदमत्रानुसन्धेयम् । पुत्रात्मश्रुतिस्तु देहावलिन्वनीति तस्या गौणार्थत्वं स्पष्टमेव । 'ते ह प्राणा'' इतिश्रुतिरर्थवादत्वात्र स्वार्थपरा । अन्नमया-द्यानन्दमयान्तश्रुतेर्मुञ्जादिषीकावत्सर्वान्तरन्नहापुच्छशब्दवाच्यासप्रतिप-त्युपायार्थत्वेनोपन्यस्तत्वान्न तस्याः स्वार्थपरत्वम् । प्रत्यगादीनां सिद्धा-न्त्युपन्यस्तश्रुतिवचनानां तु वक्ष्यमाणोपक्रमादिलिङ्गेरात्मयाथात्म्यपरत्व-मिति युक्तं प्रावस्यमिति ॥

पुत्रादिश्रन्यपर्यन्तं न नित्यं जडत्वाद्घटादिवत् । नित्यश्चासा तद्नित्यत्वेऽकृताभ्यागमकृतविनाश्रप्रसङ्गात् । अतो न पुत्रादीनामासत्व-मिति युक्तिमाह अस्य इति । जडत्वमुपपादयति चैतन्यभास्य-त्वेन इति । न चासनोऽपि चैतन्यभास्यत्वं कर्मकर्तृभावविरोधात् । कर्तृत्वं हि कियां प्रति गुणभावः कर्मत्वं तु प्राधान्यम् । तथा चैकस्यां क्रियायामेकस्यात्मनो युगपद्विरुद्धधर्माश्रयत्वे चैरूप्यप्रसङ्कः । नापि ज्ञान्नाश्रयत्वेनात्मनो भानं सम्भवति ज्ञानिभन्नस्य ज्ञानकर्मत्वेनैवापरोक्षत्विन्यमात् । नापि नित्यानुमयोऽसन्दिग्धत्वात् । न हि कदाचिदासन्यहमस्मि नास्मि वेति सन्देहः कस्यचिद्दृश्यते । परिशेषात्स्वयम्प्रकाश इति न तस्य चैतन्यभास्यता । श्रुतयश्च भवन्ति स्वप्रकाशसाधिकाः परप्रकाश्यतानुमानविरोधिन्यः । ''ने विज्ञातिर्वज्ञातारं विज्ञानीयाः'' ''विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात्'' ''अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादिधि'' ''अन्त्रायं पुरुषः स्वयंक्योतिः'' ''औत्मैवास्य ज्योतिः'' ''अप्राप्य मनसा सह'' ''वैन्मनसा न मनुते'' इत्येवमाद्याः ।।

ननु न चायमात्माणुपरिमाणवांस्तथा सति सकलशरीरव्यापिचैतन्या-नुपलम्भप्रसङ्गात् । नापि मध्यमपरिमाणो मध्यमपरिमाणवतः सावयव-

१. S'wet. 6. 11. २. Bṛih. 4. 5. 13. ३. Tait. 2. 6. 1. ४. प्रत्यक्वा NQR. ६. Bṛih. 3. 4. 2. ६. Idem 2. 4. 14, ७. Kena 3. ८. Bṛih. 4. 3. 9. ९. Idem 4. 3. 6. १०. Tait. 2. 4. 1. ११. Kena 5.

त्वेनानित्यत्वप्रसङ्गात् ''एवं चात्माकात्स्यं'' इतिन्यायनिरस्तत्वाच । नापि परममहत्परिमाण उत्क्रान्तिगत्यागतिश्रुतिविरोधात् । अतः कि-म्परिमाणोऽयं प्रत्यगात्मेति । उच्यते । स्वतस्तावद्खण्डब्रह्मात्मस्वभावत्वाम् ''सं वा एष महानज आत्मा'' इत्यादिश्रुतेश्च परममहत्परिमाण एव । ब्रह्मात्मस्वभावत्वं चास्य प्रवेशश्रुतिभ्यः । ''तैत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविश्तत्'' । ''सं एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत'' ''सं एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः'' ''अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य'' ''सवीणि स्पाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते'' ''एको देवो वहुधा सिन्नविष्टः'' ''यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्त्रानपो भिन्ना बहु-धेकोऽनुगच्छन् । उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः क्षेत्रेष्वेवमजोऽय-मात्मा' ''पूर्वश्चके द्विपदः पुरश्च चके चतुष्पदः । पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविश्तत्'' ''र्द्वपं रूपं प्रतिरूपो वभूव'' ''अप्रिप्येथको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव'' इत्येवमादिभ्यः ।

''क्षेत्रें चापि मां विद्धि........''।। ''अँहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः''।।

''मैं मैं मैं वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः''।।

इत्यादिस्मृतिभ्यश्च । संसारित्वावस्थायामेव तस्योपाधिनिवन्धनं प-रिच्छिन्नपरिमाणम् । तच्च यथोपाध्यनुरूपत्वादिनयतम् । तथा च दर्श-यति श्रुतिः ।

''अङ्गर्छर्मात्रो रवितुल्यक्तपः''। ''आँरायमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः''॥ ''वैँ लायशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। भागो जीवः स विज्ञेयः......''॥

<sup>₹.</sup> Brahmasûtra. 2. 2. 34. ₹. Brih. 4. 4. 22. ₹. Tait. 2. 6. 1. ξ. Ait. 3. 12. ξ. Brih. 1. 4. 7. ξ. Chhâ. 6. 3. 2. ω. T. Ar. 3. 12. 7. ζ. Idem 3. 14. 1. ξ. See Notes. ξο. Brih. 2. 5. 18. ξξ. Idem. 19. ξξ. Katha 5. 9. ξξ. Gîtâ 13. 2. ξξ. Idem 10. 20. ξξ. Idem 15. 7. ξξ. S'wet 5. 8. ξω. Idem. ξζ. Idem 5. 9.

44 तैवं स्त्री न पुमानेष तैव चायं नपुंसकः। यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते"।।

इलादिवचनैः। ''से च प्रतिशरीरमभिन्न एव'' ''एको देवो ब-हुधा सिन्निविष्टः'' ''एकं सिद्धप्रा बहुधा वदन्ति'' ''एकं सन्तं बहुधा करुपयन्ति'' ''त्वैमकोऽसि वहुतनुप्रविष्टः'' ''इँन्द्रस्थात्मानं शतधा चरन्तम्'' ''एकः सन्बहुधा विचारः'' इत्यादिश्चृतिशतेभ्यः। तस्मादेहे-निद्रयप्राणमनोवुद्ध्यव्याकृतविलक्षणस्तत्साक्षी चिद्धातुः सदूपः प्रत्यगात्मेति निश्चितोऽर्थः॥

अनुभवप्रावल्यं दर्शयति अहं इति । "तं नं पर्यन्यकृत्स्रो हि सः प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति'' इत्युपक्रम्य प्राणाद्यात्मविज्ञानमकृत्स्रविष्याद्यां पि निन्दित्वान्ते तु ''अं से से यो प्राणाद्यात्मविज्ञानमकृत्स्रविष्याद्यां पि निन्दित्वान्ते तु ''अं से से से यो प्राणाद्यात्मां से प्राणाद्यात्मां से पर्वत्यं निर्दिश्य ''तदे ते त्यात्मस्य सर्वस्य यद्यमात्मा'' इति तद्तिरिक्तस्य ज्ञातव्यस्यानवरोषं दर्शयन्ती श्रुतिस्तद्विज्ञानवत एव विद्वत्तां सूचयति । तथोत्तर्त्रापि ''ते दे हर्यद्वान्ति श्रुतिस्तद्विज्ञानवत एव विद्वत्तां सूचयति । तथोत्तर्त्रापि ''ते दे हर्यद्वान्ति विद्या सर्व भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते किमु तद्व्यावेत्'' इता च विद्वद्वनुभवत्वं व्रह्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति तस्मात्तत्सवेमभवत्'' इति च विद्वद्वनुभवत्वं व्रह्मात्मानो श्रान्तिरिति भावः । प्रत्यगास्विषयाध्यारोपमुपसंहरति अत इति । वेद्द्वन्तिविद्वद्वनुभव इति विशेषणेन मतान्तरेऽनुभवस्य मूल्लप्रमाणशैथिल्यं सूचयति । अध्यारोपप्रकरणमुपसंहरति एवमिति॥२०॥

एवमध्यारोपं सप्रपश्चं निरूप्यापवादिमिदानीं निरूपियष्यंस्तहक्षण-माहं अपवादो नाम इति । कार्यस्य कारणमात्रसत्तावशेषणं का-रणस्वरूपव्यतिरेकेण कार्यस्यासत्तावधारणं वापवाद इत्युक्तं भवति । एवंळक्षणोऽपवादः केन क्रमेणेत्यपेक्षायां ''विपर्ययेण तु क्रमोऽत उप-

पद्यते च" इतिन्यायमाश्रित्योत्पित्तकमवैपरीत्येनापवादं क्रमेण दर्शयित तथा हीत्यादिना । एतः द्वांगायतनं इति प्रत्यक्षसिद्धं चतुर्विधभूतप्रामं चरमकार्यमङ्गुल्या निर्दिशति । द्वितीय एतच्छव्दोऽन्नादिविषयः ।
आदिशब्दः पानादिसङ्गुहार्थः । भृरादिचतुर्दशसुवनानि तृतीयैतच्छव्दार्थः । एतत्सर्वमित्यत्रैतच्छव्दं उक्तसमस्तसङ्गुहार्थः । एतेषामित्यस्थापि स एवार्थः । उत्पत्तिव्युत्क्रमेणेत्यस्थायमर्थः । पृथिवी गन्धतन्मात्रात्मिका रसतन्मात्रात्मिका मात्रं भवति । आपश्च ता रूपतन्मात्रासमकतेजोमात्रं भवति । तच तेजः स्पर्शतन्मात्रात्मकवायुमात्रं भवति ।
स च वायुः शव्दतन्मात्रात्मकाकाशमात्रं भवति । स चाकाशः स्वकारणभूताज्ञानोपहितचैतन्यमात्रं भवतीति । एतदाधारेत्यत्रैतच्छव्दोऽ
ज्ञानतदुपहितचैतन्यत्रिषयः । एतदाधारेत्यादित्रह्मान्तानां पदानां कर्मधारयः । तथा च स्मृतिश्रुती भवतः ।

''जैंगत्प्रतिष्ठा देवर्षे पृथिव्यप्सु प्रलीयते । ज्योतिष्यापः प्रलीयन्ते ज्योतिर्वायौ प्रलीयते ॥ वायुश्च लीयते व्योभ्नि तचाव्यक्ते प्रलीयते । अव्यक्तं पुरुषे ब्रह्मन्निष्कले सम्प्रलीयते'' ॥ इति

"पुँक्षात्र परं किञ्चित्सा काष्टा सा परा गितः"।। इति च।।२१।। अध्यारोपापवादिक्षपणे फिलतमाह आभ्यां इति । ब्रह्मासचैत-न्यस्याद्वितीयप्रत्ययूपतानिक्षपणार्थलाद्ध्यारोपादिप्रपञ्चनस्य पदार्थशुद्धि-रवान्तरफलिमित स्चियतुं पदार्थशोधनमपि इत्युक्तम् । तत्त्व-र्मपद्योः प्रत्येकं द्विविधोऽथों वाच्यो लक्ष्यश्चेति । तदुभयं विभज्य द-र्शयित तथाहीत्यादिना । समष्ट्यज्ञानं तदुपहित ईश्वरस्तदुभयाश्रयमनुपहितं स्वमहिन्नि प्रतिष्ठितमक्षरशब्दवाच्यं चिन्मात्रमित्येतञ्चयं तप्तायः-पिण्डवद्विविक्तं तत्पद्वाच्यार्थ इत्यर्थः । आदिपदात्समष्टिहिरण्यगर्भविराजौ गृह्येते । तत्राज्ञानादिव्यष्टिरित्यत्रादिपदात्स्क्ष्मशरीरं स्थूलश्चन

Nahâbhârata 12 (chap. 341). 12893, 12895. The 3rd line, however, differs from the Mahâbhârata. 3. Katha. 3. 11.

रीरं च गृह्यते । एतदनुपहितं प्रत्यक्चितिमात्रम् । शेषं पूर्ववत् । उभ-यत्रापि यथायोगमन्याकृतं समष्टिस्वप्रजागरौ सुषुप्तिन्येष्टिस्वप्रजागरौ चेत्येवमवस्थात्रययुक्तमिति योजयितन्यम् । अज्ञानतत्कार्यसमस्तप्रपञ्चेषु सत्तास्फूर्तिप्रदलेनानुस्यूतं चित्सदानन्दाद्वयासकं वस्तु तत्पद्छक्ष्यार्थः । देहेन्द्रियमनोवुद्धिप्राणाहंकृतितद्धर्मजाश्रत्स्वप्रसुषुष्ट्यवस्थाभ्यो विछक्षण-स्तत्साक्षी चिद्धातुस्वम्पदछक्ष्यार्थ इत्याह एतदुपाध्युपहितेति ॥ २२ ॥

पदार्थप्रतिपत्तिपूर्वकलाहाक्यार्थप्रतिपत्तेरादावध्यारोपापवादाभ्याम-वान्तरवाक्यावष्टमभेन पदार्थ परिशोध्येदानीं महावाक्यार्थ निरूपियतु-मुपक्रमते अश्व इति । वाक्याहाक्यार्थप्रतिपत्तिक्रममादौ सङ्गृह्णाति इ-दमिति । उक्तमेव विभजते स्पर्ध्यन्धन्त्रयं नाम इति । उक्ते विभागे नैष्कम्येसिद्धिवचनं संवाद्यति तदुक्तमिति । भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां शब्दानामेकस्मिन्नर्थं तात्पर्यसम्बन्धः सामानाधिकरण्यमिति ॥

सामानाधिकरण्यलक्षणमभिप्रेत तस्योदाहरणं तत्त्वम्पद्योरनुवर्त-यति सामानाधिकरण्यसम्बन्धस्तावत् इति । तत्कालोऽती-तकालः । एतत्कालो वर्तमानकालः । परोक्षवादीत्यादिशव्दान्नियन्तृवा-दिग्रहः । अपरोक्षवादीत्यादिपदान्नियम्यवादिग्रहः ॥

व्यवच्छेदकं विशेषणं व्यवच्छेदं विशेष्यं तयोभीवो विशेषणविशे-ष्यभावः । स एव सम्बन्धः सम्बन्धवदुभयनिरूपणीयत्वादित्यभिप्रेत्य विशेषणविशेष्यभावसम्बन्धं सदृष्टान्तमाह विशेषणा॰ इति । सोऽय-मपदार्थयोभिध्ये कस्य वा विशेषणता कस्य वा विशेष्यता किं तद्विशे-षणकृत्यमित्यपेक्षायां द्वयोरिप पदार्थयोः परस्परापेक्षया विशेषणविशे-ष्यभावो भेदभ्रमापोह्श्च विशेषणकृत्यमित्यभिप्रेत्याह अन्योन्यभेद्व्या-वर्तकतयेति ॥

अभिधेयाविनाभूतप्रवृत्तिरुक्षणा । सा त्रिविधा जहस्रक्षणाजहस्रक्षणा जहदजहस्रक्षणा चेति । वाच्यार्थभशेषतः परित्यज्य तत्सम्बन्धिन्यर्थान्तरे वृत्तिजेहस्रक्षणा । वाच्यार्थीपरित्यागेन तत्सम्बन्धिन वृत्तिरजहस्रक्षणा । वाच्यार्थैकदेशपरित्यागेनैकदेशवृत्तिजेहदजहस्रक्षणा । तत्र

प्रकृतवाक्ये लक्ष्यलक्षणसम्बन्धं सोदाहरणमाह लक्ष्यलक्ष्मणस्म्बन्ध इति । पदवाच्यार्थयोः परस्परिवरुद्ध्वान्नान्योन्यं विशेषणविशेष्यभाव उपपद्यते । तथा च तत्समप्रकयोरिप पद्योः सामानाधिकरण्यवश्चात्प्रतीयमानस्यैकवाक्यार्थस्यानुपपत्तिरिति लक्षणायां प्रसक्तायां वक्ष्यमाणप्रकारेण जहद्जहह्मणयोः प्रकृतासङ्गतौ पद्वाच्यगतिवरुद्धांशप्रहाणेनाविरुद्धांशलक्षणया सामानाधिकरण्ये सित वाक्यादखण्डार्थप्रतिपत्तिरितिभावः। अंशान्तरपरित्यागेनांशान्तरलक्षणायाःशास्वप्रसिद्धां संज्ञां सिङ्गरत इयमेवेति । जहद्जहह्म्भणेदंशव्दार्थः ।
अयं भावः । तत्त्वम्पद्योः सामानाधिकरण्यं तावच्लूयते न तत्त्योभिन्नार्थत्वे सम्भवति स्तम्भक्षम्भपद्योस्तद्दर्शनात् । नाप्येकार्थाभिधायकत्वेन वैश्वदेव्यामिक्षेतिवत्तद्वत्तद्वितादेरेकार्थसमप्रकस्य कारणस्येहाद्शेनात् । तथाहुः

"आमिक्षां देवतायुक्तां वद्येवैष तद्धितः । आमिक्षापदसान्निध्यात्तस्यैव विषयापणम्" ॥ इति । परिशेषादेकार्थलक्षकलेनैवोति ॥ २३ ॥

ननु तत्त्वम्पदयोः सामानाधिकरण्यं विनापि लक्षणयैकार्थ्यमुपपत्स्यते नीलमुत्पलमितिवदियाशङ्क्ष्याह अस्मिन् इति । अखण्डार्थत्वस्य विव- क्षितत्वादियभिसन्धः । ननु नीलोत्पलवाक्येऽपि स्याद्खण्डार्थता ने- त्याह तत्रेति । शौक्ष्यादिव्यावर्तकनीलगुणस्य पटादिव्यावर्तकोत्पलद्र- व्यस्य च गुणगुणिभावेन विरोधाभावात्तत्संसर्गैक्यस्य वा तद्न्यतर्विशि- प्रस्यान्यतरस्य वा वाक्यार्थत्वात्राखण्डार्थेलं मुख्येक्यस्य तत्राविवक्षितत्वा- दित्यर्थः। प्रकृतवाक्ये नीलोत्पलवाक्याद्वेषम्यमाह अञ्च तु इति । यद्यपि तत्त्वम्पदार्थयोः स्वरूपतो न प्रत्यक्षलं तत्पदार्थस्याद्वितीयलात्त्वम्पदार्थस्य च द्रष्टृत्वाद्रष्ट्रदेश्यलानुपपत्तेस्तथा च तद्भेदस्याप्यप्रत्यक्षता तथापि तत्त्व- म्पद्योः परोक्षापरोक्षार्थाधिगतसङ्गत्योः अवणसमयेऽपरिशोधितपदार्थस्य

<sup>2.</sup> Tantravârtika 2. 2. 23. See Notes.

पुंसो भवति विरोधस्पूर्तिरिति तद्पेक्षया प्रसक्षादिप्रमाणविरोधादित्यु-क्तम् । तथा च तत्त्वस्पद्योः शवलांशे व्युत्पन्नयोर्विरुद्धार्थविषयकत्वेनै-क्यनिष्ठलाभावान्न विवक्षितं सामानाधिकरण्यमुपपद्यत इति भावः । ए-तदुक्तं भवति । न तावत्तत्त्वमर्थयोनीलोत्पलवद्गुणगुणिभाव उभयोरिप द्रव्यत्वात् । नापि कुण्डलसुवर्णवत्कार्यकारणभावो नित्यलादविकृतत्वाच । नापि भूम्यूषरादिवदंशांशिभावो निरवयवलात्। नापि क्रियातद्वद्भावो बाणादिवन्निष्कियलात् । नापि गोलशावलेयादिवज्ञातिव्यक्तिभावो द्र-व्यलादेव । अत एव न विशेषविशेषिभावोऽपि । वस्तुतस्तु विज्ञानघन-मात्रलावधारणात्रेति नेतीत्यशेषविशेषप्रत्याख्यानेन निर्धर्मकलावधारणाच न केनापि प्रकारेण तत्त्वमस्यादिवाक्यानां संसृष्टार्थनिष्ठलशङ्कावकाशं लभते । न चेदं वाक्यं लिमन्द्रोऽसीतिवत्स्तुतिपरं नवकृत्वोऽभ्यासवैय-थ्यप्रसङ्गात् । न हि स्तुतिः पुनः पुनः परिचोदनापूर्वकं क्रचिद्भ्यस्यते। अत एव नार्थवादोऽनन्यशेषवाच । न ह्यस्मिन्प्रकरणेऽन्यत्किञ्चित्प्रधा-नवाक्यमुपलभ्यते यच्छेष्लेनेदमर्थवादरूपं भवेत् । नापि राजपुरुषे रा-जायमितिवदौपचारिकमप्रमितभेदयोरैक्यस्थौपचारिकलानुपपत्तेः। नापि विपर्ययः संशयो वात्र सम्भवति श्रुतेः स्वतःप्रामाण्यात् । तस्मात्तत्त्व-मस्यादिवाक्यमखण्डार्थनिष्ठमकार्यकारणद्रव्यमात्रनिष्ठत्वे सति समाना-धिकरणवाक्यलात्सोऽयं देवद्त्त इति वाक्यविद्ति।तदेवं पद्योरखण्डार्थ-निष्ठलेन सामानाधिकरण्यं वाच्यार्थाहो विरोधाद्विना लक्षणां न सङ्गच्छत इत्युक्तम् ॥ २४ ॥

तत्र भागलक्षणामेव परिशेषियतुं लक्षणान्तरं व्युद्खित अत्र इ-त्यादिना । घोष आभीरिनवासः कुत इत्यपेक्षायां गङ्गापदे जहलक्षणा सम्भवित वाच्यार्थस्य तत्राशेषस्यानन्वयेन परित्याज्यत्वादित्याह तत्र गङ्गाघोषयोः इति । प्रकृते वाच्यार्थस्याशेषपरित्यागायोगात्र जहल-क्षणा सङ्गच्छत इत्याह अत्र विति । ननु विशेषणांशत्यागेऽपि विशेष-णाभावे विशिष्टाभावन्यायेन विशिष्टस्वार्थपरित्यागाज्ञहल्क्षणेव तत्त्व-म्पद्योरिप गङ्गापद्वत्स्यादित्याशङ्क्य वैषम्येण प्रत्याच्छे न चेति । पदादेव वाक्यार्थान्वियपदार्थप्रतीतौ लक्षणावैयर्थ्य तथा विशे-शपरित्यागेऽपि लक्षणावैयर्थ्य तत्त्वमपदार्थातिरिक्तस्य तत्सम्बन्धिनो यार्थान्वियनोऽर्थस्याप्रसिद्धेरिति भावः ॥ २५ ॥

अजहत्स्वार्थामप्यत्र व्युद्स्यति अन्न शोण इति । शोणपदे स्व-यशोणगुणापरित्यागेन तदाधारलक्षणावत्तत्पदे तम्पदे च स्ववाच्या-त्यागेन तत्सम्बन्धिनो यस्यकस्यचिद्निर्दिष्टविशेषस्यार्थान्तरस्य प्र-त्रै लक्षणाङ्गीकरणेऽपि वाच्यार्थयोर्विरोधस्यापरिहारान्नाजहह्रक्षणा-त्र युज्यत इत्यर्थः । प्रकारान्तरेणाजहरूक्षणामुटुङ्क्य निराचष्टे न त । सक्चच्छुतस्यैकस्य पदस्य युगपदुभयलक्षकत्वासम्भवादित्यर्थः । ॥पि पूर्वोक्तं दूपणं प्रसञ्जयति पद्ान्तरेण इति ॥ २६ ॥

परिशेपाद्रागळक्षणामन्तरेण नाखण्डवाक्यार्थसिद्धिरतस्तयैव लक्ष-कार्थपर्यवसायित्वेन पद्योः सामानाधिकरण्यसित्युपसंहरति त-ात् इति । सोऽयमिति पद्धयं वाक्यशब्दार्थो देवदत्तपदस्य मानाधिकरण्यसिद्धैक्यस्पष्टीकरणार्थत्वाहक्षणाविचारानुपयोगात् । य-पे पद्धमी लक्षणा तथाप्यमिहितान्वयमतवत्पदार्थस्यापि लक्षकत्वम-पगम्य पदार्थो वेत्युक्तम् । अन्यत्समानम् ।।

अत्र केचिदाहुः पद्द्वये लक्षणानुपपन्ना । सोऽयं देवदत्त इत्युक्ते गव्देनातीतदेशकालपरित्यागेन लक्षिते देवदत्तस्वरूपे वर्तमानदेशकाशिक्ष्यमयम्पदेन प्रतिपाद्यते तथा च पूर्वोत्तरदेवदत्तस्वरूपाभेदसि रेति । तद्युक्तं विशिष्टस्य केवलाद्भिन्नत्वात् । यथा केवलो विशिष्टात्रस्तथा विशिष्टां केवलाद्भिन्न एव । तथा च विशिष्टविषयग्यंशव्दस्यापि विना लक्षणां न तत्स्वरूपनिष्ठत्वं सम्भवति । तद्भावे
सोऽयम्पद्योः सामानाधिकरण्येन देवदत्तेक्यप्रतिपादकतेत्यास्तां तार । अपरे पुनराहुर्न पदवाच्यार्थयोः परस्परविरोधाहक्षणाश्रीयते
वन्तु वाच्यार्थैक्ये तात्पर्याभावादिति । तन्न तात्पर्याभावावगमस्यापि

१. See Notes. २. °सिद्धिरिति. P. only.

विरोधस्फूर्त्यधीनत्वात् । अन्यथा वेदवाक्यप्रतिपादितेऽथें संवादिविसं-वादिप्रमाणान्तराविषये तात्पर्यानवगमायोगात् । तस्मात्सुष्ट्र्कं वाक्या-र्थस्यांशे विरोधादिति ॥ २७ ॥

तंदेवं ''आत्मेति तूपगच्छन्ति त्राहयन्ति च'' इतिन्यायेन जीवस्य नि-त्यशुद्भवुद्भमुक्तसत्यज्ञानानन्तानन्दपरिपूर्णव्रह्मात्मत्वोपदेशवाक्यार्थं सप्र-पञ्चं निरूप्येदानीमवगतस्वरूपस्यानुभवावभासिवाक्यार्थं वर्णयितुमुपक्रमते अथ इत्यादिना । उपदेशवाक्यार्थनिरूपणानन्तर्यमथशब्दार्थः । अधिका-रिणो विधिवद्धीतवेदेखादिखण्डलोक्तलक्षणस्यासम्भावनाविपरीतभाव-नाख्यचित्तदोषरहितस्याध्यारोपादिन्यायेनाचार्योपदेशसमनन्तरमेव नि-यशुद्भवुद्भवादिविशेषणं ब्रह्माह्मस्मीत्यखण्डाकारान्तः करणवृत्तिरुदेति सा-क्षात्काररूपा न पुनः परोक्षार्थाकारितेत्यर्थः। न च शब्दस्य परोक्षज्ञानजन-कलस्वाभाव्यात्र तेनापरोक्षा चित्तवृत्तिरुदेतीति वाच्यं ''यत्साक्षादपरो-क्षाद्वहा य आसा सर्वान्तर" इतिश्रुतेर्नित्यापरोक्षं ब्रह्मासस्वरूपं तस्मिन्प-रोक्षज्ञानं जनयतः शब्दस्याप्रामाण्यापत्तेः । किञ्च ज्ञानस्य परोक्षलापरो-क्षते न करणनिबन्धने किन्त्वर्थनिबन्धने एकस्यैव मनसः सुखादिविषय-कापरोक्षज्ञानहेतुलस्यातीतार्थस्मृतिहेतुलस्य च द्रीनात्। तत्र सहकारिभे-दात्तथाभाव इति चेत्तर्हीहाप्यास्ति सहकारिभेदः शब्दप्रतिपत्तुः शब्दार्थ-नैकट्यानैकट्यलक्षणः। निकटं ह्ययन्तमासनः खरूपं ब्रह्म न वस्वरूपम्-पाध्यन्तराविष्टमिन्द्रवरुणादिरूपम् । तस्माद्रशैमस्लमसीत्यादिवाक्यव-त्तत्त्वमस्यादिवाक्यानामपरोक्षज्ञानजनकलं युक्तमिति भावः ॥

एवमुत्पन्नाखण्डाकारा चित्तवृत्तिः किं करोतीति तदाह सा तु इति । वृत्तेर्जडलादज्ञानवाधनासम्भवमाशङ्क्य तां विशिनष्टि चित्प्र-तिबिम्बसहिता सती इति । प्रत्यक्चितिव्याप्तेति यावत् । व्रह्मणो विषयीकरणं नाम वृत्तेस्तदाभिमुख्यम् । ब्रह्मशब्दस्य कार्यब्रह्मवि-षयलं व्यावर्तयति परमिति । तस्य प्रमेयलमाह अज्ञातमिति । तस्य ता-

 <sup>8.</sup> Brahmasûtra 4. 1. 3. 3. Brih. 3. 4. 1. 3. Upades'asâhasrî
 xviii. 174-6; Pañchâdas'î 7. 23-27.

टर्श्यं वारयित प्रत्यगिमन्निति । अज्ञानमेव वाधत इत्येवकारेण न्रह्मणः प्रकाइयतं व्यावर्धते । एवंविधया चित्तवृत्त्या संसारमूलाज्ञाने वाधिते सत्यप्यस्या वृत्तेवीधकाभावान्मोक्षोऽपि सप्रपञ्चः स्यादित्यतः आह तदेति । वृत्तेवीधकाभावेऽपि द्रग्धेन्धनानलवत्स्वयमेव विनइयित ततो न सप्रपञ्चो मोक्ष इत्यर्थः । तिहं वृत्तिप्रतिविन्वितस्य प्रत्यक्षैत-न्यस्य का गतिरिति तामाह तत्रेति । तत्र प्रतिविन्वितं चैतन्यमप्यख-ण्डचित्तवृत्तेवीधितत्वात्प्रत्यगिभन्नपरन्नह्ममात्रं भवतीत्यन्वयः । स्वोपाधि-विलये उपहितस्य स्वस्वरूपमात्रावस्थाने दृष्णाभाव इति । उपाध्यनुगामिनो निरुपाधिप्रकाशनासामध्ये दृष्णन्तमाह यथा दृष्पप्रभिति । यद्वा परिच्छित्रप्रकाशस्यापरिच्छिन्नानवभासने दृष्णान्तो यथा दृष्पित ॥ २८ ॥

वाक्यंजितता ब्रह्मासाकारा चित्तवृत्तिस्तद्गताज्ञानमेव वाधते नतु तत्प्रकाशयतीति विशेषिनरूपणे फिलतमाह एवं च इति । अविरोधः सिद्ध इति शेषः । तत्रैवंशव्दस्चितमर्थं हेतुमाह वृत्तिव्याप्यत्वा इति । विशिष्टशव्दादिप्रमाणवलात्तत्तिष्वयाकारधीसमुन्मेषाभिव्यक्तलं वृत्तिव्याप्यलम् । वाह्येन्द्रियसित्रकृष्टार्थाकारघीसमुन्मेषाभिव्यक्तलं वृत्तिव्याप्यलम् । वाह्येन्द्रियसित्रकृष्टार्थाकारवाह्यधीपरिणामाविच्छत्र-चिदंशकृतप्राकट्याश्रयत्वं फलव्याप्यत्विमिति भेदः । उक्तेऽर्थे वृद्धसन्मितिमाह फलव्याप्यलमिति । फलव्याप्यलामावं सन्मत्यन्तरेण साधयित खयन्प्रकाशेति । ननु ब्रह्म फलव्याप्यं सामासान्तःकरणव्यङ्ग्यलात्प्रत्यक्ष-वाद्वा वटादिवद्यद्वा ब्रह्माकारा वृत्तिः सकर्मिकापरोक्षवृत्तिलाद्घटादिवृत्तिवदित्याशङ्क्य पूर्वस्मित्रनुमाने जडलमुपाधिरुत्तरस्मित्तु जडविषयलमु-पाधिरित्यभिप्रेत्याह जडपदार्थेति। प्रतिज्ञातमर्थं सदृष्टान्तमुपपाद्यति तथा हीत्यादिना । इतिशव्दोऽनुभववाक्यार्थनिरूपणसमाध्यर्थः ॥ २९ ॥

इदानीं ''आवृत्तिरसकृदुपदेशात्'' इतिन्यायमाश्रिसैवंविधसाक्षा-त्काररूपानुभवदार्ढ्यपर्यन्तमनुष्ठेयं अवणादिसाधनजातं निरूपयितुमार-

 <sup>8.</sup> Brahmasûtra 4. 1. 1.

भते एवं इत्यादिना । तथा च श्रुंतिः ''तस्माद्गाह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेद्वाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याथ मुनिः" इति पाण्डित्य-वाल्यम्निशब्दैः क्रमेण अवणमनननिद्ध्यासनानि विधत्ते । तथा

> ''तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्त्वभावा-ः द्र्यश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः" ॥

इति खेताखतरीयो मन्नः समाधिमनुष्टेयं सूचयति। ''सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो विध्यादिवत्" इतिन्यायेनायमथौ निर्णीतः । अव-णादीनां लक्षणमाह अवणं नाम इत्यादिना । ''गतिसामान्यात्'' इतिन्यायमाश्रित्य अशेषवेदान्तानामित्युक्तम् । "नं स्थानतोऽपि परस्यो-भयिलङ्गं सर्वत्र हि" इतिन्यायमाश्रित्य अद्वितीयवस्तुनीत्युक्तम् ॥

लिङ्गानि कानीलपेक्षायां तानि विभजते लिङ्गानि तु इति । उप-क्रमोपसंहाराख्यमाद्यं लिङ्गं लक्षयिलोदाहरति यथा छान्दोग्य इति। पुनः पुनरित्यस्य भावः पौनःपुन्यम् । तत्रैव छान्दोग्यषष्टे मानान्तरा-विषयीकरणमाचार्यवान्पुरुषो वेदेति सूचितिमति शेषः । तदनुष्टानस्य <sup>६</sup>चेति सगुणविद्याभिप्रायेणोक्तम् । आचार्यवान्पुरुषो वेदेति साहचर्या-. दिहोदाहतं न पुनः फलवचनं तत्। तस्य तावदिति तुं फलवचन-मिहोदाहरणिसति द्रष्टव्यम् । उदाहरणान्तरं स्पष्टार्थम् । तथा च न्यायो वाचारम्भणश्रुतेरुपपत्तिपर्विनर्णयपरः "तँद्नन्यवमारम्भणश-ब्दाद्भिय" इति ॥

एवं शाखान्तरेष्वप्युपक्रमोपसंहारादि निरूपणीयम् । तथा हि वृह-दारण्यके तावत्। "आसेत्येवोपासीतात्र ह्येते सर्व एकं भवन्ति" इत्युपक्रमः। "पूर्णमद" इत्युपसंहारः। "वैं एष नेति नेत्यासा" इत्य-भ्यासः। ''तं लोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि'' इत्यपूर्वलं सूचितम् । ''अभियं

<sup>2.</sup> Brih. 3. 5. 1. 2. S'wet. 1. 10 3. Brahmasûtra 3. 4. 47. v. Idem 1. 1. 10. ६. Idem 3. 2. 11. ६. वेति M. ७. Idem 2. 1. 14. c. Brih. 1. 4. 7. g. Idem 5. 1. 1. 30. Idem 3. 9. 26. 33. Idem. 33. Idem 4. 2. 4.

वै जनक प्राप्तोऽसि<sup>?</sup> ''द्रेहोव सन् ब्रह्माप्येति'' इत्यादि फलम्। <sup>(</sup>'तैद्यो यो देवानां'' इत्याद्यर्थवादः। ''से यथा दुन्दुभेः'' इत्याद्युपपत्तिः॥

तथा तैत्तिरीयके । "ईह्मिवदाप्रोति परं" इत्युपक्रमः । "जीनन्दो त्रह्मेति व्यजानात्" इत्युपसंहारः । "स यश्चायं" इत्यभ्यासः । "यो वेदं निहितं गुहायां" इत्यपूर्वतास्चनम् । "अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोऽभयं गतो भवति" इति फलश्चृतिः । "सोऽकामयत" इत्याद्यर्थवादः । "अंसन्नेव स भवति असद्वह्मेति वेदं चेत् । अस्ति व्रह्मेत चेद्दे सन्तमेनं ततो विदुः" इति "को ह्मेवंनियात्कः प्रा-ण्याद्यदेप आकाश आनन्दो न स्थात्" इत्युपपत्तिः ॥

तथा मुण्डके च। "अँथ परा यया तद्क्षरमिश्वास्यते" इत्युपक्रमः। "श्रैहोवेद्ममृतं पुरस्तात्" इत्युपसंहारः। "येनीक्षरं पुरुषं
वेद सत्यं" "तद्तेदिक्षरं त्रहा" "र्तिमेवेकं जानथ आसानं" इत्याद्यभ्यासः। "नै चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा" इत्यारभ्य "वेदेनितविज्ञानसुनिश्चितार्थाः" इत्यन्तेनापूर्वतासूचनम्। "निरैक्षनः परमं
साम्यमुपैति" "त्रैह्य वेद त्रह्येव भवति" इति फलश्चृतिः। "येथा
सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुलिङ्गाः" इत्याद्यथेवादः। "केस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति" इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञारूपा
द्युपपत्तिः। एवमैतरेयादिष्विप शाखान्तरेषूपक्रमाद्यूहनीयम्।।

मननं लक्षयति मनमं तु इति । केवलं पुरुषबुद्ध्युत्प्रेक्षितशुष्क-तर्कव्यावृत्त्यर्थे वेदान्तानुगुण॰ इतिविशेषणम् ।

<sup>2.</sup> Brih. 4. 4. 6. 2. Idem 1. 4. 10. 2. Idem 2. 4. 7. 3. Tait. 2. 1. 1. 4. Idem 3. 6. 1. 4. Idem 2. 8. 1. 4. Idem 2. 1. 1. 4. Idem 2. 7. 1. 4. Idem 2. 6. 1. 40. Idem 2. Idem 2. 7. 1. 42. Idem 2. 6. 1. 40. Idem 2. 11. 43. Idem 1. 2. 13. 44. Idem 2. 2. 2. 44. Idem 2. 2. 14. 44. Idem 3. 1. 8. 44. Idem 3. 2. 6. 46. Idem 3. 1. 3. 40. Idem 3. 2. 9. 47. Idem 2. 1. 1. 44. Idem 1. 1. 3.

"अर्षि धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना। यस्तर्केणानुसन्धत्ते स धर्म वेद नेतरः"।।

इतिस्मृतेः । अत्र धर्मशब्दो ब्रह्मणोऽप्युपलक्षणार्थः । अनवरतपदं मन-नस्यावश्यकलद्योतनार्थम् ॥

निद्ध्यासनलक्षणमाह विजातीय इति । चित्तस्य ज्ञेयासना निश्चलावस्थानं समाधिसं विभन्य लक्षयित समाधिः इत्यादिना । सिवकल्पकः सम्प्रज्ञातसमाधिनिर्विकल्पकोऽसम्प्रज्ञातसमाधिरिति साम्प्रदायिकी संज्ञा द्रष्टव्या । तत्रेत्युदिष्टसमाधिद्वयं सप्तम्यर्थः । ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयं चेति यो विकल्पो विभागोल्लेखस्य लयोऽभावस्तद्वनपेक्षया ज्ञात्रादिविकल्पोल्लेखपूर्वक्रमिति यावत् । अद्वितीय इतिच्लेदः । सिवकल्पकसमाधिलक्षणार्थमुदाहरणेन प्रत्याययित तदा मृदिति । यथा मृद्विकारे गजे कुम्भकारादिनिर्मिते गजोऽयमित्यस्यां बुद्धौ गजाकारोन्लेखेऽपि मृन्मात्रमेव सत्यं भासते गजाकारस्य मिथ्यालनिश्चयादेवं ब्रह्याकारायां वृत्तौ ज्ञात्राद्याकारे उल्लिख्यमानेऽपि ब्रह्मैव सत्यं भासते न ज्ञात्रादिविकल्प इत्यर्थः ॥

कथं तत्र ब्रह्म भासत इत्येपक्षायां पूर्वाचार्यसम्मत्युदाहरणेन तत्स्वरूपमाह तदुक्तमभिनीय इति । अभिनयमङ्गचेष्टाविशेषं कृतेत्यर्थः । दृशिस्वरूपं चैतन्यवनं ''विङ्गानवन एव'' इत्यादिश्रुतेः । गगनोपमं सर्वगतं ''आकाशवत्सर्वगतश्च'' इतिश्रुतेः । परं मायातीतं
''अक्षरात्परतः पर'' इत्यादिश्रुतेः । सकृद्धिभातमेकदैव कृत्स्नमभिव्यक्तं ''सकृद्दिवा हैवास्मै भवति'' इत्यादिश्रुतेः । तुशब्दः पादपूरणार्थः । अजं जनमादिविकारग्रुन्यं ''नं जायते स्रियते वा विपश्चित्''
इत्यादिश्रुतेः । एकं सजातीयविजातीयग्रुन्यं ''एको देवः'' ''एकं
सन्तं बहुधा करपयन्ति'' इतिश्रुतेः । अक्षरं कृदस्थं नित्यं ''येन्।क्षरं

<sup>2.</sup> Manu. 12. 106. 2. Brih. 2. 4. 12. 3. Mund. 2. 1. 2. 3. Chhâ. 3. 11. 3. 4. Katha. 2. 18. 4. S'wet. 6. 11. 5. Rik-samhitâ 10. 114. 5. 4. Mund. 1. 2. 13.

पुरुषं वेद सत्यं" इतिश्रुतेः । अलेपकं "निर्वदां निर्ञ्जनं" इतिश्रुतेः । सर्वगतं सर्वानुस्यूतं सन्मात्रं "यस्मिन्द्योः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं" इत्यादिश्रुतेः । यदृद्धयं स्वगतभेदृग्गन्यं "अग्राव्दमस्पर्शमरूपं" इत्यादिश्रुतेः । तदेव चाहमस्मि "अँहं ब्रह्मास्मि" इतिश्रुतेः । अतोऽहं सततं सर्वदेव विमुक्तो न कदापि बद्धो "विमुक्तश्च विमुच्यत" इति श्रुते-रिति स्रोकार्थः ॥

निर्विकल्पकसमाधि छक्षयित निर्विकल्पकस्तु इति । अत्राप्यद्वितीयेति च्छेदः । अतितरामेकीभावेनावस्थाने दृष्टान्तः तदा जछेति ।
दृष्टान्तदर्धितमर्थे दार्षान्तिके योजयित अद्वितीयेति । ननु सुषुप्ताविष ज्ञातृ ज्ञेयज्ञानियभागानां छयसम्भवात्तत्र निर्विकल्पकसमाधिछक्षणमितव्याप्नोतीत्यत आह ततस्रोति । तत्र हेतुमाह उभयन्नेति । सुषुप्तौ
वुद्धिरेव नास्ति वुद्धेः कारणासनावस्थानस्य तहक्षणत्वात् । इह तु वुद्धिवृत्तेरद्वितीयवस्त्राकाराकारिताया अवस्थानाङ्गीकारात्सुषुप्तेभेदोपपत्तेरित्यर्थः । नापि मुक्तावितव्याप्तिस्तत्राविद्यातत्कार्यसंस्काराणामत्यन्तमुच्छेदात् । इह पुनर्व्युत्थानादिव्यवहारदर्शनेन तेषामनुवृत्तेरिष्टवात् । नापि
जीवन्मुक्तौ प्रसङ्गस्तस्य व्युत्थानदशायामिष वाधितानुवृत्तिमात्रप्रपञ्चावभासेऽपि स्वस्वरूप एवावस्थानात्साधकस्य वाधितानुवृत्तिमात्रप्रपञ्चावभासाभावादिति द्रष्टव्यम् ॥ ३० ॥

उक्तनिर्विकल्पकसमाधिस्वरूपोपकारकाण्यङ्गान्याह अस्य इति । तत्र यमानाह तत्रेति । वाङ्मनःकायैः परपीडावर्जनमहिंसा । सत्यं यथार्थभाषणम् । अस्तेयमद्त्तादानरूपपरस्वहरणराहित्यम् । ब्रह्मचर्यम-ष्टाङ्गमैथुनवर्जनम् । तथा चोक्तं

> "र्स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुद्यभाषणम् । सङ्करपोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरेव च ॥

<sup>2.</sup> S'wet. 6. 19. 2. Mund. 2. 2. 5. 3. Katha. 3. 15. 3. Brih. 1. 4. 10. 4. Katha. 5. 1. 2. Daksha-Samhitâ, chap. 7. The last line however is not in the Bombay edition (consisting of 28 Smritis, styled Dharmas' astra-Sangraha.)

[खण्ड: ३२

एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः ।
विपरीतं ब्रह्मचर्यमेतदेवाष्टळक्षणम्'' ॥ इति ।
अपिष्रहः समाध्यनुष्ठानानुपयुक्तस्य वस्तुमात्रस्यासङ्ग्रहः ॥
नियमानाह शोचं इति । शौचं वाह्याभ्यन्तरळक्षणम् । तदुंक्तं
''शौचं तु द्विविधं प्रोक्तं वाह्यमाभ्यन्तरं तथा ।
मृज्जलाभ्यां स्मृतं वाह्यं भावग्रुद्धिस्तथान्तरम्'' ॥ इति ।
सन्तोषो यदच्छालाभसन्तुष्टिरलाभे चाविषादः । तपः कामानशनं
''तेपो नानशनात्परं'' इतिश्रुतेः । अनशनं च कामानशनमेव । केचित्तु ''मैनसश्चेन्द्रियाणां च ह्यैकाव्यं परमं तप'' इत्याद्युक्तळक्षणं तप
इत्याद्यः । सर्वथा तु नात्र चान्द्रायणादिः तपःशव्दार्थस्तस्य समाधिविरोधादिति द्रष्टव्यम् । स्वाध्यायः प्रणवजप उपनिषद्वन्थावृत्तिश्च ''ओमैत्येवं ध्यायथ आसानं'' ''उपनिषदमावर्तयेत्'' इतिश्रुतेः । ईश्वरप्रणिधानं तस्य मानसैरूपचारैरभ्यर्चनं ''तं है देवमास्यवृद्धिप्रकाशं मुमु-

अथासनादीनि कथयति कर् इति । खिस्तिकादीनीत्यादिपदाद्भद्रवी-रासनादिग्रहः । रेचकः प्राणवायोः शनैवीमनासापुटाहक्षिणनासापु-टाद्वा सव्यापसव्यन्यायेन बिहानिःसारणम् । पूरकस्तस्य तथैवान्तः-प्रवेशनम् । कुम्भकस्तु पूरितस्य वायोरन्तरेव निरोध इति भेदः । स-माधेर्ध्यानस्य भेदं द्योतियतुं विच्छिद्य विच्छिद्येत्युक्तम् । सुगममन्यत् ॥ ३१ ॥

क्षुचै शरणमहं प्रपद्ये<sup>11</sup> इतिमन्नलिङ्गात् ॥

एवं साङ्गसमाधिमनुतिष्ठतो यदातिवृष्ट्यनावृष्टिराष्ट्रविष्ठवव्याव्रचौ-रज्वराद्युपद्रविवृष्टसम्भावना भवति तदा तन्निवृत्तिर्छोकावगतसाधना-

१. Quoted in Vâchaspatyam (s. v. शोच) and attributed to Vyâghrapâda. २. Mahânâr. 21. 2. ३. Updes'asâhasrî. xvii. 24. Compare ''मनसश्चेन्द्रियाणां चाप्येकाञ्यं निश्चितं तपम्'। Mahâbhârata. 3. 15429 (3. 260. 25 of Bombay edition). ४. Mund. 2. 2. 6. ५. Aruneya. 2. ६. S'wet. 6. 18.

वलम्बनेन कार्या । यदा तु मनस्येव विद्याः प्रादुर्भविष्यन्ति तदा तन्नि-वारणोपायमुपदेष्टुकामस्तत्रत्यान्विद्यातिष्ठिति अस्येति । लयादीन्वि-भज्य लक्षयति लयस्तावदिति ॥ ३२ ॥

उक्तलयादिविव्चतुष्टयाभावेन चित्तस्य क्षेये वस्तुनि यन्नैश्चलयं तदृ-प्रान्तेन निर्विकल्पकसमाधिलक्षणिमत्याह तदेति । विव्नानिवृत्त्युपायं सम्मतिप्रदर्शनेनाह तदुक्तिमत्यादिना । लये सम्बोधयेत् उत्तम्भ-येत्सोत्साहं मनः कुर्यादिति यावत् । विक्षिप्तं चित्तं धैर्यावलम्बनेन पुनः शमयेत्पुनरिवृत्तीयवस्तुनिष्टं कुर्यादित्येतत् । सकषायं चित्तं वि-जानीयात्कलुषितं मे चित्तमिति विज्ञाय च समेऽद्वितीयचैतन्यासिनि निवेशयेत् । पुनः शमप्राप्तं तत्र चालयेत्तत्रैव प्रयत्नपूर्वकं स्थिरीकुर्या-दित्यर्थः । रसं सविकल्पकानन्दं नास्वाद्येत्तदानन्दमात्रेण कृतार्थतां न मन्वीत किन्तु प्रज्ञया विवेकबुद्ध्या निःसङ्गः सविकल्पकानन्देऽना-सक्तो भवेदित्यर्थः । एवं विव्नपरिहारे सित यित्रिविकल्पकसमाध्यव-स्थानं चित्तस्य तद्भगवद्वाक्योदाहरणेन दर्शयित यथा दीप इति ॥३३॥

एवंविधसमाध्यन्तसाधनानुष्टानपरिपाके सित पूर्वोक्तप्रकारेण ब्रहासैक्यसाक्षात्कारे दृढीभूतेऽविद्यात्कार्यासकसर्वसंसारिनदृत्तो जायमानायां कांकतालीयन्यायेन यिद् प्रारच्धकर्मक्षयात्त्काल एव विदुषः शरीरपातस्तदा सद्य एव मुक्तिः स्थात् । यदा तु ज्ञानोत्पत्तिसमये प्रारच्धकर्म न क्षीयते तदा तत्क्षयपर्यन्तं शरीरस्थावस्थानाज्ञीवत्रेव मुक्तसंसारो भवति । तस्य लक्षणं वक्तुं प्रतिजानीते अथ इति ।
अथशब्दः साधननिरूपणानन्तर्यार्थः । लक्षणमाह जीवनसुक्तो
नाम इति । ब्रह्मनिष्टलं वेदान्तवेद्यब्रह्मासनावस्थितलम् । ब्रह्मनिष्टो
जीवनमुक्त इत्युक्ते परमार्थतो ब्रह्मनिष्टलममुक्तस्थाप्यस्तीत्यतो विशिनिष्ट अखिलवनधरहित इति । परममुक्तवैधर्म्यसिद्धये प्रारच्धकर्ममात्रशेष इति विशेषणान्तरमध्याहर्तव्यम् । कथमसौ मुक्त इत्यपेक्षाया-

१. So MSS. but शमयेत् P. ३. See Notes.

माह अज्ञानतत्कार्यं इति । अज्ञानं सदसन्धामनिर्वचनीयिम खाद्यु-क्तलक्षणम् । तत्कार्यं स्थूलस्क्ष्मप्रपश्चद्वयम् । सिश्चतं कर्म ज्ञानोत्पत्तेः प्रागुत्पत्रमनारव्धफलम् । संशयो देहादिरिको ब्रह्मस्वरूप आसा भवित न वेति । अथवा ब्रह्मासिवज्ञानान्मोक्षो भवेत्र वेत्यादिविचि-कित्सा । विपर्ययो देहादिष्वासाभिमानादिलक्षणः । आदिशव्दाद्वाद्य-प्रपश्चे सत्यत्वबुद्धिः । एतेषां वाधितत्वान्मुक्त इत्यर्थः । एतत्कदा स्था-दित्याकाङ्क्षायामाह स्वस्वरूपाखण्डब्रह्मणि साक्षात्कृते सति इति । साक्षात्कारे साधनमाह स्वस्वरूपाखण्डब्रह्मज्ञानेनेति ॥

तत्त्वसाक्षात्कारानन्तरं मुक्त एय भवतीत्यत्र प्रमाणमाह भिचात इति । हृद्यमन्थिरहङ्कारश्चिज्जडासकलाद्ग्रन्थिरिव मन्थिः । सर्वसंश्या दृष्टादृष्टार्थविषया विचिकित्साः । अस्यासनः कर्माणि जीवन्सुक्तिपक्षे प्रारब्धातिरिक्तानि सञ्चितानि कियमाणानि च । तथा च न्यायः ''तै-द्धिगम उत्तरपूर्वीघयोरश्लेषविनाशौ तद्यपदेशात्" इति । परममुक्ति-पक्षे प्रारब्धसिहतान्यपि क्षीयन्ते । कदा । तस्मिन्निष्प्रपञ्चे ब्रह्मासिन दृष्टे सित साक्षात्कृते सित । कथम्भूते । परावरे सर्वास्कृ । अत्र सर्वासकत्ववचनं तद्यतिरिक्तस्याभावपरम् । चौरः स्थाणुरितिवद्वाधायां सामानाधिकरण्यस्य विवक्षितत्वात् । यद्वा परो हिरण्यगर्भः सोऽवरो न्यूनो यस्मात्तास्मिन्परावर इत्याथवेणीयश्रुत्यर्थः । आदिपदात् ''यस्तु सर्वाणि भूतानि" "यस्मिन्त्सर्वाणि भूतानि" इति च मन्त्रद्वयमीशी-वास्यगतं परिगृह्यते । श्रुतेश्चेति । चकारात् ''येथेधांसि समिद्धो ऽमिः ' ' 'यज्ज्ञाँ वा न पुनर्मोहं ' ' ' ब्रेह्मभूतः प्रसन्नासा न शोचित न काङ्क्षति" इत्यादिस्मृतयः समुचीयन्ते । न च जीवन्मुक्तौ प्रमाणा-भावः । "तैद्यथाहिनिर्वृयनी वरुमीके मृता प्रत्यस्ता शयीतैवमेवेदं श-रीरं शेते" ("तस्य तावदेव चिरं यावन विमोक्ष्येऽथ सम्पत्से" इला-

<sup>3.</sup> Brahmasûtra 4. 1. 13. 3. Verses 6. 7. 3. Gîtâ 4. 37. 3. Idem 4. 35. 4. Idem 18. 54. 4. Brih. 4. 4. 7. 6. Chhâ. 6. 14. 2.

दिश्रुतेः ''प्रेजहाति यदा कामान्'' ''प्रेकाशं च प्रवृत्तिं च'' इत्यादि-स्मृतेश्च प्रमाणतादिति द्रष्टव्यम् ॥ ३४॥

नन् जीवन्मुक्तो देहेन्द्रियादिभिर्व्यवहरति न वा । आदो तस्य व-द्वान्न विलक्षणता । द्वितीये देहस्यानुपयोगात्सद्यः पातप्रसङ्ग इत्याह अयं तु इति । आरव्धफलानि भुज्यमानानि पूर्वपूर्ववासनया क्रिय-माणानि च कर्माणि साक्षितया कर्नृत्वभोक्तृत्वाभिमानहीनोऽन्यदृष्टा पर्यत्रिव भासमानोऽपि पर्मार्थतः खदृष्टा न पर्यति ज्ञानेन कर्तृ-वाद्यभिमानमृलाज्ञानस्य वाधितवाद्भद्धाद्विलक्षण एवायमिल्थेः। वलव-त्प्रयुक्तवाणपापाणादिवत्प्रवृत्तफलस्य कर्मणो यावद्वेगक्षयं निवारकाभा-वात्तद्धीनस्य देहस्य न सद्यः पातप्रसङ्ग इति द्रष्टव्यम् । उक्तमर्थे ट-ष्टान्तेन स्पष्टयति यथेन्द्रजालं इति । वाधितत्ववुद्धेरनुवृत्तेरित्यर्थः । जीवन्मुक्तो देहादिभिव्यवहरत्रिव दृश्यमानोऽपि न परमार्थतो व्यवह-रतीत्यत्र श्रुति प्रमाणयति सचक्षुरचक्षुरिवेति । चक्षुरादिमानपि प्रपञ्च-क्षायद्रीनाचक्षुरादिहीन इव भवतीत्यर्थः । आदिपदात् ''तँदेजित त-न्नैजितं रें इत्यादिश्रुत्यन्तरमहः । उक्ते ऽर्थे पूर्वाचार्यसम्मतिमाह उक्तं च सुपुप्तवदिति । जामति जामदवस्थायां द्वयं पद्यन्नपि यः सुषुप्ति गतव-द्धिशेषतो न परयति स आसवित् । विशेषाद्शैने हेतुरद्वयत्वत इति । द्रयस्य वाधितत्वादिसर्थः । तथा कुर्वन्निप न करोति यदो निष्किय . इति योजना । तथा च वसिष्ठः ''सुषुप्तवद्यश्चरति स मुक्त इति कथ्यते'' इति ॥ ३५ ॥

नन्वसौ जीवन्मुक्त इति कथमन्यैर्ज्ञायत इति तदाह अस्य ज्ञा-नात्पूर्य इति । अशुभवासनानां साधकावस्थायामेव निवर्तितत्वाच्छु-भवासनानामेवानुवृत्तिभैवतीत्पर्थः । ननु शास्त्रविहितं शुभमेवाचरतो न साधकाद्भेद इत्यपरितुष्यित्रवाह शुभाशुभयोरौदासीन्यं वा इति। औदासीन्यमुपेक्षा ''हिंसानुष्रहयोरनारम्भी'' इति गौतंमस्मरणात् ।

<sup>3.</sup> Gîtâ. ii. 55.
3. Idem xiv. 22.
3. Is'â 5.
8. Yogavâsishtha.
5. 16. 19.
9. Gautamadharmas'âstra iii. 24. 25. See Notes.

<sup>((</sup>निराशिषमनारम्भं निर्नमस्कारमस्तुतिम् । अक्षीणं क्षीणकर्माणं तं देवा ब्राह्मणं विदुः 11 इति व्यासवचनात् । ''अमीनं मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मण'' इति बु-हदारण्यकश्रुतेश्च । तथा चौदासीन्यमेव मुक्तलक्षणं न विधिपरतन्त्रप्र-वृत्तिमत्त्वं न वा निषेधातिक्रम इति भावः ॥

विधिनिषेधशास्त्रपरवशलं चेन्मुक्तस्य न भवेत्तर्हि यथेष्टाचरणं प्रा-प्रोतीत्याशङ्कां नैष्कर्म्यसिद्धिवाक्येन प्रताचष्टे तदुक्तं वुद्ध<sup>°</sup> इति । स-तत्त्वं याथात्म्यम् । मुमुक्षोरापि नास्ति यथेष्टचेष्टा विदुषो मुक्तस्य कुत एव सा। तद्धुँक्तं

> 44यो हि यत्र विरक्तः स्यात्रासौ तस्मिन्प्रवर्तते । लोकत्रयाद्विरक्तलान्मुमुक्षुः किमितीहते ॥ क्षुधया पीड्यमानोऽपि न विषं ह्यतुमिच्छति । मिष्टात्रध्वस्ततृड् जानन्नामूढस्तिज्ञघत्सति ॥ रागो लिङ्गमबोधस्य चित्तव्यायामभूमिषु । कुतः शाडुलता तस्य यस्याग्निः कोटरे तरोः"।। इत्यादि ३६

नन्वविद्याकार्येलाद्यथेष्टचेष्टाया अविद्यानिवृत्त्या तत्रिवृत्तिवद्मानि-**बादीनामद्रेष्ट्रबादीनामप्यविद्याकार्यबाविशेषात्रिवृत्तिरेव** रित्याशङ्क्य नियोगवशादनुवृत्त्यभावेऽपि निवृत्तिशास्त्राविरुद्धस्यभाव-लान निवर्तेरनित दर्शयति तदानीं इति । तत्रापि नैष्कर्म्यसिद्धि-मुदाहरति तदुक्तमुत्पन्ना° इति ॥ ३७॥

इदानीमुक्तं जीवन्मुक्तमनूच तस्य परममुक्तिं दशयति किंबहुना इति । देहयात्रा देहस्थितिः । तन्मात्रार्थे न लिन्द्रियप्रीत्यर्थम् । सुख-दुःखलक्षणानि सुखदुःखसाधनानि । आरब्धफलानि भोग्यानि । अनु-

<sup>3.</sup> Mahâbhârata 12. 8938 (chap. 245). The first half of second line reads निर्मुक्तं बन्धनै: सर्वै: २. Brih. 3. 5. 1. ३. Naishkarmyasiddhi iv. 65-67. The first two verses, however, are taken from S'ankara's Upades'asâhasrî (xviii. 231, 232.)

भवत्रसङ्गतया भुञ्जानः । कथं भुञ्जान इत्युच्यते अन्तः करणाभा-सादीनां विपयाकारवृत्तीनां साक्षितयावभासकः सन्निति यावत् । तद्वसाने प्रारव्धफलभोगावसाने जात आश्रयाभावात्प्राणे त्रह्मणि लीने सति पृविसिद्धज्ञानेनेव प्रारव्धकर्माक्षिप्ताज्ञानतत्कार्यतत्संस्काराणामपि विनाज्ञात्सिञ्चतकर्मणां ज्ञानेन दाहात्कियमाणेश्चासंश्लेषात्पुनर्देहान्तरहे-वभावात्परमकेवल्येत्यादिनोक्तत्रह्मस्वरूप एवावतिष्ठते विद्वानित्यर्थः ॥

निर्गुणव्रह्मसाक्षात्कारवतः प्राणा नोत्कामन्ति किन्तु प्रत्यव्रह्मण्येव तप्तायःपीतान्वुवद्धीयन्त इत्यत्र प्रमाणमाह न तस्य इति । मुक्तेरसाध्यत्वे काटकश्रुतिं प्रमाणयति विमुक्तश्च विमुच्यत इति । पूर्वमिप मुक्त एव सन्त्रविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपोपाध्यविवेकनिवन्धनस्य संसाराभासस्य नि-त्यग्च द्ववुद्भ मुक्तसत्यपरमानन्दाह्न यप्रत्यन्वह्र स्पोऽहमस्मीत्यपरोक्षज्ञानाद्वि-त्यापेक्षया विमुच्यत इत्यर्थः । वस्तुतस्तु न वन्धो न वा मोक्षः । तथा च श्रुतिः ।

"नै निरोधो न चोत्पत्तिर्न वन्धो न च साधकः। न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता"।। इत्याद्या ॥ ३८॥

> विद्यासीतावियोगश्चिभितनिजसुखः शोकमोहाभिपन्न-श्चेतःसौमित्रिमित्रो भवगहनगतः शास्त्रसुप्रीवसख्यः। ह्वास्ते दैन्यवाछि मदनजलिनधौ धैर्यसेतुं प्रवध्य प्रध्वस्ताबोधरक्षःपतिरिधगतिचिज्ञानिकः स्वात्मरामः॥ वेदान्तसारिववृतिं रामतीर्थाभिधो यतिः। चक्रे श्रीकृष्णतीर्थश्रीपदपङ्कजषट्पदः॥

इति श्रीकृष्णतीर्थपूज्यपाद्शिष्यश्रीरामतीर्थयतिविरचिता विद्व-न्मनोरञ्जनीनाम्नी वेदान्तसारटीका समाप्ता ॥

Gaudapâda's Kârikâs 2. 32. Cf. Brahmabindu 10.

## NOTES.

---

- PAGE 1. अखण्डं 'impartite.' The Commentator's definition of this word is illustrated by Panchadas'i ii. 20—''वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिभिः । वृक्षान्तरात्सजातीयो विजातीयः शिलादिभिः'' ॥ See, too, a similar verse in the same author's Anubhati-prakas'a iii. 32. Râmatirtha regards the term as synonymous with अनन्त. It should be noticed, too, that he reads अखण्डसचिदानन्दम्.
  - The terms सत्, चित्, and आनन्द are the only positive definitions of pure Brahma; all others are negative. For a full explanation of the three kinds of existence postulated by this school of Vedantists, see Rational Refutation, p. 156, and my Manual of Hindu Pantheism (3rd edition) p. 3.
  - आत्मानं 'Self.' In the bhâshya on Chhândogya 6. 8. 7, S'ankara says-" आत्मशब्दस्य निरुपपदस्य प्रत्यगात्मनि गवादिशब्दव-निस्दत्वात् । that is, the word आत्मन्, when used alone, without a qualifying prefix, means the individuated self, and not pure unassociated Brahma. That this is so here is clear from the immediately succeeding epithet अखिलाधारं. The expression प्रत्यात्मन used above by S'ankara occurs in Katha Upunishad iv. 1:—''कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्विम-च्छन्''। on which S'ankara says "प्रत्यगात्मानं स्वस्वभावमैक्षत्." In his translation of the Katha, published in vol. xxi. of Transactions of the American Philological Association, Prof. Whitney renders this passage thus—"a certain wise man, seeking immortality, with eyes turned hitherward, looked upon his self." He therefore takes प्रत्यक as an adverb qualifying आवृत्तचक्ष: and disconnects it from आत्मानं. expression is met with in no other old Upanishad, but occurs twice in the Sarvopanishatsâra.

- Page 1. अखिलाधारं 'the substrate of all'. The s'ruti quoted by Râmatîrtha in support of this definition, namely ''यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते &c.'', is in reality opposed to the idea of a substrate, and points rather to the actual production of all things from Brahma, without a thought of an upâdhi.
- Page 3. चेदान्तो नामोपनिषद्यमाणं 'the Vedânta is the evidence furnished by the Upanishads.' For remarks on these tracts, see pages 15–17 of the 3rd edition of my Manual of Hindu Pantheism, and pages 114–122 of the Introduction to Dr. Thibaut's translation of the Vedântasûtras and Commentary.
  - By the S'ârîrakasîtra is, of course, meant that body of aphorisms as interpreted by S'ankara, which forms the basis of the advaitavâda. There can be little doubt, however, that S'ankara occasionally read his own ideas into an aphorism; and that Râmânuja's interpretation, contained in the S'rî-bhâshya, is, in some cases, to be preferred. On this question, see Dr. Thibaut's valuable Introduction as above.
  - अनुबन्धः। Various readings of this technical term have been proposed, such as 'moving considerations,' 'motives,' 'præcognita' &c. A lucid explanation of it is given by Dr. Ballantyne in his article entitled The Gist of the Vedânta as a philosophy (Pandit for July 1867), and is as follows:— "With reference to the commencing of any scientific work, according to Hindu opinion, four questions present themselves—(1) what qualifications are required to render one competent to enter upon the study?—(2) what is the subiject-matter?—(3) what connexion is there between the subject-matter and the book itself?—and (4) what inducement is there to enter upon the study at all? The answer to each of these questions is called an anubandha—a 'bond of connection' or 'cause'—because, unless a man knows what a given book is about, and whether he is competent to understand it, and what good the knowledge will do him, he cannot be expected to apply himself to the study of the book."

following is from the Vachaspatyum, under Anubundha. "शास्त्रस्यादों वक्तच्येषु अधिकारिविषयप्रयोजनसम्बन्धेषु । 'ज्ञातार्थे ज्ञात-सम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते । यन्थादो तेन वक्तच्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः इत्युक्तेर्धिषयप्रयोजनादीनामारम्भप्रयोजकः वाक्तदेतुत्वम् । अस्मिन्पक्षे चानु-वध्यतेऽनेनेति करणे घन्।

- Page 3. ''स्वाध्यायोऽध्येतव्यः.'' This quotation is also found in S'atapatha 11. 5. 6. and 7. In the former Brâhmaṇa, स्वाध्याय is termed ब्रह्मयज्ञ, or the fifth of the mahâyajnas,—whilst the latter is devoted to स्वाध्यायप्रशंसा.
  - For an account of the birth of Vidura, who was said to be ''सर्वद्वाद्धमतां वरः,' see the closing part of chapter 106 of Adiparra.
- Page 4. ज्योतिष्टोम. See Haug's Ait. Brûhmana, Vol. I., Introduction, pp. 59-63; and II. p. 240. Also Appendix A., to Mahadeo M. Kunte's -Vicissitudes of Aryan Civilization in India.
  - नित्यान 'constant rites'. Râmatîrtha's long discussion of the accuracy of this definition should be noted.
  - जातेष्टि is defined in Vâchaspatyam as "पुत्रजन्मोत्तरं श्रुतिविहिते वैश्वानराख्ये इष्टिभेदे"। See the S'rutis quoted by Râmatírtha (p. 88) as bearing on this; also Bhâshya on Mîmâmsâ 1. 4. 17.
  - चान्द्रायण. Four varieties of this penance are detailed in Manu xi. 217–220, namely pipîlikâmadhya, yavamadhya, yatichândrâyana, and S'is'uchândrâyana. The krichchhra is described in verses 212–216.
  - ारिड्स्यविद्या. This is contained in Chhândogya 3. 14. Dr. Thibaut says regarding it:—"This small vidyâ is decidedly one of the first and most characteristic texts; it would be difficult to point out another passage setting forth with greater force and eloquence and in an equally short compass the central doctrine of the Upanishads." Introduction to Translation of Vedântasûtras, p. exiv. Yet, according to S'ankara's bhâshya on Brahmasûtras 1. 2. 1, 2, it has reference only to Îs'vara, and not to pure Brahma!

- Page 4. उपासनानां तु चित्तैकाद्रयं। In S'ankara's bhâshya on Vedânta-sûtra 1. 1. 11, the objects of upâsana are said to be the following:—''कानिचिद्रहाण उपासनान्यश्युद्यार्थानि कानिचित्कममुक्तय-र्थानि कानिचित्कर्मसमुख्यर्थानि तेपां गुणविद्योपोपाधिभेदेन भेदः''।
- Page 5. पितृलोक and सत्यलोक are the first and last of the seven upper worlds.
- आसारिमकाणां &c. It must never be forgotten that abode in the heavens of Hinduism is as impermanent as mundane existence; and that, when the merit which brought it about is exhausted, the soul returns to a new birth on earth. Contrast this with the heaven of Christianity—"an inheritance incorruptible, undefiled, and that fadeth not away." Again—"It is appointed unto men once to die."
- साधनानि. The list is taken from the bhâshya on Vedânta-sûtras 1. 1. 1 (page 23 of the Ânandâs'rama edition).
- Page 6. अदा 'faith'. In Gîtâ xvii. 28, the absence of faith on the part of the performer of religious rites and ceremonies is said to vitiate them. In Mahâbhârata xii. 9456 (chap. 265) too it is said—''अश्रद्धा परमं पापं श्रद्धा पापप्रमोचनी''। In the Christian scriptures, we read—"Without faith it is impossible to please Him [i. e. God]; for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him." In Christianity, श्रद्धा leads to भक्ति, or devotion to the person of its Founder, Christ; and this latter quality is much insisted on in the Gîtâ and the Purânas, though unknown to the earliest Indian scriptures. some have supposed a contact with Christianity prior to the time of those works. See Prof. Cowell's remarks on this subject in the Preface to his translation of the Aphorisms of S'ândilya, a treatise devoted to भक्तिजिज्ञासा; also pp. 35-37 of my Manual of Hindu Pantheism.
  - मुमुक्षत्वं मोक्षेच्छा। This is an inexact definition; since the former word means 'the being a possessor of a desire for emancipation,' and not merely the desire itself. See Râmatîrtha (p. 98.)

It is emancipation from successive births which is desired, these being necessary, according to Hindu notions, in order that each may reap the fruit of his works; as stated in Mahâ-bhârata xii. 12152—''वालो युवा वा युद्धश्च यत्करोति ग्रुभाग्रुभम्। तस्यां तस्यामवस्थायां अंके जन्मनि जन्मनि'।।

- Page 6. "शान्तो दान्तः"। The entire passage is "शान्तो दान्त उपरतिस्त-तिञ्जः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति ." Râmatîrtha points out that from this come the शम, दम, उपरति, तितिक्षा and समाधान of our text. But whence comes the smal? It is added from the Mâdhyandina recension of the same Upanishad, which reads श्रद्धावित्तः instead of the समाहितः of the Kânwa; so our author has combined the two, in accordance with the gunopasamhâranyâya. The six qualities, s'ama and the rest, are referred to in the same order in the verse quoted from the Upades'asâhasrî. A passage of very similar import is found in Mokshadharma (chap. 309 of Bombay edition, and 310 of the Calcutta), part of which is as follows:—"श्रद्धान्वितायाथ गु-णान्विताय परापवादाद्विरताय नित्यं। विशुद्धयोगाय बुधाय नित्यं कियावते च क्षमिणे हिताय। विविक्तशीलाय विधिप्रियाय विवादहीनाय वहुश्रुताय। विजानते चैव न चाहितक्षमे दमे च शक्ताय शमे च देयम् । ...जितेन्द्रिया-यैतद्संशयं ते भवेद्यदेयं परमं नरेन्द्र"॥ It looks as if S'ankara had these lines in mind when writing his own.
- Page 7. जीवनहोक्यं. This is, of course, the essence of the advaitavâda. The vis'ishtâdvaitavâda, of which Râmânuja is the exponent, holds the separate existence of souls. See Translation of Sarvadars'anasangraha, p. 66; and H. H. Wilson's Essays on Religion of Hindus, vol i. pp. 43, 44. Also pages 68-74 of Dr. R. G. Bhândârkar's Report on Sanskrit MSS. for 1883-84.
- Page 8. गुरुमुपस्त्य. Râmatîrtha quotes two passages from the Chhândogya which indicate the need of a teacher. S'ankara too insists upon it in his bhâshya on Mundaka 1. 2. 12, where he says ''शास्त्रजोऽपि स्वातज्ञ्येण ब्रह्मज्ञानान्वेषणं न कुर्यात् ''।

   अध्यारोपापवादन्यायेन 'by the method of the refutation of the

erroneous imputation; so Dr. Ballantyne. In Dr. Fitzedward Hall's Rational Refutation, these two words are rendered 'false imputation' and 'rescission' respectively. The following passage occurs on p. 209 of that work:—"When the Vedântins speak of the origin of the world, for instance, they do not believe its origin to be true. This mode of expression they call 'false imputation'. It consists in holding for true that which is false, in accommodation to the intelligence of the uninitiated. further stage of instruction, when the time has arrived for propounding the esoteric view, the false imputation is gainsaid, and this gainsaying is termed rescission." अधास, which is synonymous with अधारोप, is defined in the opening part of S'arrakabhashya as "स्मृतिरूप: परत्र पूर्वदृष्टावभास:" "the appearance, in the form of remembrance, of something seen before elsewhere;" as, for example, the appearance of silver in Three other definitions of the term follow; and further on it is defined as अतस्मिस्तद्वद्धिः, an expression reproduced in Vivekachûdâmani 170. See also अधारोपन्याय and अपनादन्याय in Vachaspatyam, under the word न्याय: and the opening part of bhâshya on Brihadâranyaka Upanishad (p. 10 of Anandas'ram edition).

Page 9. Antig 1 Note, in the preceding line, the declared unreality of ignorance, although it is accepted as an indescribable 'something', and the material cause of the world! The following extract from Professor Venis' translation of the Vedântasiddhântamuktâvalî (pp. 14, 15) will be of interest here:—"Of the reality of nescience [avidyâ] there is no evidence, revealed or human... Is Nescience proved by Veda, or by perception &c, or is it assumed to account for the world of experience, which cannot otherwise be accounted for? Not by Veda... Nor by perception, inference, or human teaching. For, if by any of these Nescience were clearly proved, controversy would be at an end. And since there is no evidence for Nescience, it must needs be granted that Nescience is assumed to account for the otherwise inexplicable production

of the unreal world...For there is no other course apart from this assumption of Nescience." The absurdity of seeking a proof of Ignorance is set forth in the following couplet quoted on page 125 of the foregoing work.—''अज्ञानं ज्ञातुमिच्छेद्यो मानेनात्यन्तमृद्ध्यीः। स त नृनं तमः पश्यद्दिपेनोत्तमतेजसाः ॥ It may be added that throughout the Bruhmasûtrabhâshya the word अज्ञान is used, and not अज्ञान.

- Page 9. सद्सन्धामनिर्वचनीयं । This expression, too, does not occur in the bháshya. In a very important description of mâyâ in the bháshya on 1. 4. 3. we read "अध्यक्ता हि सा माया तत्त्वान्यत्विनिरूपणन्याशक्यत्वात् "; in 2. 1. 14 " अविद्याकिएते नामरूपे तत्त्वान्यत्वान् भ्यामनिर्वचनीये ", and in 2. 1. 27 "अविद्याकिएतेन च नामरूपळक्ष-णेन रूपभेदेन व्याकृताव्याकृतात्मकेन तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीयेन &c," but never as in the Vedântasâna. For an indignant protest against this expression see Sánkhya Aphorisms i. 20-26. For a defence of it see Râmatírtha, page 105.
  - ञिगुणात्मकं। This idea seems to have been borrowed from the Sánkhya system since the time of S'ankara. It occurs nowhere in the Brahmasûtrabhâshya as a tenet of the Vedánta.
- Page 10. उपाधि. A most important word in Indian philosophy.
  I have rendered it "associate;" and उपहित and अनुपहित "associated" and "unassociated," respectively. This forms a convenient series. "Environment" and "limiting adjunct" have also been used by scholars as equivalents of the first. In Vâchaspatya it is defined as "अन्यथास्थितस्य वस्तुनोऽन्यथाप्रकारानस्थे."
- Page 11. ईश्वर:। It is most essential for the young student of Vedánta to bear in mind that, according to the advaitavâdins, God is as unreal as the universe with which they identify him. There is no such thing therefore as a personal God; yet they imagine that there is, and ascribe attributes to him. The identity of God and the phenomenal is plainly stated in Yogavâsishtha 6. 48. 23—" तस्में सर्व ततः सर्व स सर्व सर्वत्र सः"। Every thing, being a portion of God, may of course be worship-

ped, as stated distinctly in *Panchadas'i* vi. 206-9; though why man, himself a component part of this deity, should worship another, and perhaps less-exalted, part, is not clear.

The student of advaitavâda must be warned, too, against speaking of Brahman as God, which is manifestly incorrect,— God being Brahma-associated-with-ignorance. In Brahmasûtrabhâshya 2. 3. 45, He is described as निरतिश्योपाधिसंपन्नः। The learned Dr. Ballantyne, however, made this mistake again and again; and my good friend Mr. Bâbâ Padmanji, in his excellent Manual of Hinduism, says ईश्वराविषयींच्या ज्ञानाला बहाजान हाणतात, which, though true in respect of the followers of Râmânuja, is manifestly inaccurate as far as the more numerous advaitavadins are concerned. On this ground, the term Pantheism as applied to this system is clearly a misnomer, and only approximately represents the views of its adherents. A more accurate name would be Pan-Brahmanism, but it is too clumsy to be adopted. No activity is attributed to Îs'vara as जगरकारणं, and the Vedânta knows of no such thing as creation, that is, the production of something not already existing in another form.

Page 11. सक्छाज्ञानावभासकत्वात्. In every edition, from that of Dr. Ballantyne downwards, a full stop has been placed after द्यप्िद्यते, and the words अस्य सर्वज्ञत्वं have been added after the above compound, so as to make the sentence mean 'his omniscience is in consequence of his being the illuminator of the whole of ignorance'. I have not, however, found any manuscript authority for this, the reading being invariably as I have given it. The words अस्य सर्वज्ञत्वं seem to have been imported in order to make the passage coincide in form with that relating to प्राज्ञ.

Page 13. সাল is here said to be 'parviscient' (সাইল সল: as Râmatîrtha explains it on p. 114) in opposition to the omniscient ইয়া. This sense of the word is directly opposed to that given to it in the Upanishads and in S'ankara's Brahmasûtrabhâshya, and is an invention of the moderns. For examples

- of its usage in former times, see Brihadâranyaka 4. 3. 35, and Mândûkya 5; also S'ârîrakabhâshya 2. 3. 21; 3. 2. 25-27, where it is applied to ईश्वर in contradistinction to जीव.
- Page 13. एकाज्ञानावभासकत्वात् t Here, too, in every edition but that of Dr. Böhtlingk, a full-stop comes after इत्युच्यते, and the next sentence is "एकाज्ञानावभासकत्वादस्य प्राज्ञत्वमस्पष्टापधितयान- तिप्रकाशकत्वं," a reading opposed to that of every MS. that I have seen.
- Page 15. आधारभूतानुपहिताकारावत. Rámatírtha points out (on p. 115) that ether is not really the substrate of the forest or of the lake, because it is not their material cause; but as they could not exist without space, it is called their substrate.
  - तुर्यं 'the fourth.' The other three states are (1) dreamless sleep, (2) dreaming, and (3) waking, with which are respectively associated Is'vara-Prájna, Sutrâtmá-Taijasa, and Vais'vánara-Vis'va. The old Marâthâ poet Mukundarâj, in the pûrvârdha of his philosophical poem Vivekasindhu, describes also an उन्मनी अवस्था. In iii. 31, he says—''हे गुणत्रयाची साम्यता। ईश्व-राची उत्मनी अवस्था''।, and in vi. 87-90-"नुर्येची परिपक्षता। तेचि उन्मनी अवस्था। निवोळियांस मधुरता। जैसी पकद्शें ॥ ८० ॥ तुर्या ते ग्रद्धवासना । तेथे हाची कडवटपणा । उन्मनी बुझ निर्वासना । हाणूनि गोड ते ॥ ८८ ॥ जैसी साखर उदकीं विरे । परी तेथींची मधुरता उरे । तेसी तुर्या स्वरूपीं मुरे। ते उन्मनी गा॥ ८९॥ अवस्था पंचमा नास्ति। ऐसी हे वेदश्रुती। ह्मणूंनि तुर्येची परिणामस्थिती। ते उन्मनी कीं ॥ ९० ॥'' This avasthâ Amongst other is described in the Hathayogapradîpikâ. things it is said (iv. 106):—"शंखदुन्दुभिनादं च न श्रणोति कदाचन। काष्ट्रवज्ञायते देह उन्मन्यवस्थया ध्रुवम्''॥ As to the absence of any fifth state, see Brahmasûtrabhâshya 3. 2. 10.
  - "कार्योपाधिरयं जीवः &c." This quotation is here attributed to an âchârya, and is found in Vidyâranya's work, as stated in the footnote. The first line occurs again in xx. 49. Appayadíkshita, however, in his Siddhântales'a (p. 14, in Vizianagram Series), calls it S'ruti; and so does the author of Yogavârtika (i. 24). The verse is quoted, too, in the Mahâvâkyavivarana

(Jagadîs'vara Press, Bombay, 1883) folio 19a, and after it is added "इति शंकरभाष्यप्रामाण्यात्"। If the passage is really to be found in any bhâshya of S'ankara's, then, of course, Vidyâranya is not its author. With the definitions of ईश्वर and जीव here given, compare those of Sankshepas'ârîraka (iii. 277-8)—"उपाधिरज्ञानमनादिसिद्धमस्मिश्चिद्राभासनमीश्वरत्वम्। ... उपाधिरन्तःकरणं त्वमर्थे जीवत्वसाभासनमत्र तद्दत्"।

- Page 16. The two powers of Ignorance, 'concealment' and 'projection', correspond with our 'want of apprehension' and 'misapprehension' respectively.
- Page 19. सांख्यनेयाचिकपक्षो । The Sânkhyas hold that pradhâna evolves itself spontaneously, whilst the latter believe in the independent action of atoms as the cause of all things. Their views are stated and refuted in Brahmasûtra 2. 2. 1–17.
  - "रचनाचुपपत्तेश्च &c." The editions of the Bibliotheca Indica and Jîvânanda misread this Sûtra. For नानुमानं they read अनुमानं. The Ânandâs'rama edition has the correct reading.
- Page 20. "कारणगुणा हि &c." This quotation is given in Vâchaspatyam under कारणगुण, and is attributed to न्यायप्र°; but
  whether this stands for Nyâyaprakaraṇa, Nyâyaprakâs'a,
  Nyâyaprakâs'ikâ, or Nyâyapradîpa—all of which exist—
  I cannot say. The statement is based on Vais'eshikasûtra
  2. 1. 24, "कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो हष्टः"। See, too, the bhâshya
  on Brahmasûtra 2. 2. 11.—The Vedântins and Sânkhyas
  hold that an effect exists, prior to its production, in its material cause,—a tenet denied by the Vais'eshikas. The former
  are therefore termed satkâryavâdin, and the latter asatkâryavâdin.
  - कारणगुणप्रक्रमन्यायः (line 13) is explained as follows in Vâchaspatyam (s. v. न्याय):—''कारणगुणाः सजातीयगुणान् कार्य आरभन्ते
    यथा तन्तुरूपादयः स्वकार्ये पटे सजातीयरूपादीनारभन्ते न विजातीयानेवं
    यत्र कारणगुणानुगमस्तत्रास्य प्रवृत्तिः''॥
- Page 21. In the editions, except that of Dr. Böhtlingk, definitions of चित्त and अहङ्कार are given after the words ''अनयोरेव

900

चित्राहङ्कारयोरन्तर्भावः" but this is not supported by my manuscripts. It looks as if they had got into the text from Râmatirtha's commentary where they occur verbatim (page 123).

Page 22. जीवं: । The description of  $j\hat{v}a$  which is given in Brahmasûtrabhâshya may prove of interest. He is not born and does not die; birth and death relate only to his body (2. 3. 16); he is not produced or absorbed, as ether is (2. 3. 17); he is the highest Brahma in contact with an *upâdhi*, and is said to be a: a term which, according to S'ankara, means merely नित्यचैतन्य: and not a knowing subject (2. 3. 18); he is not of small size but omnipresent (विसः) like Brahma (2. 3. 29); he is associated with buddhi so long as he continues to transmigrate (2. 3. 30); he is not really an independent agent, but his activity is due to buddhi (2. 3. 40); his activity is in subordination to God, who impels him to good or evil according as He desires to elevate or degrade him in the future (2. 3. 41); he is 'as it were' a part of God, but not really so, since God has no parts (2. 3. 43); he is described as farfal-पाधिसंपन्न: (2. 3. 45); he is a mere reflection of God (2. 3. 50); in transmigration he is attended by the chief vital air, the organs, mind, avidyâ, works, pûrvaprajnâ, and the subtle elements (3. 1. 1); he is non-different from God, though the fact is concealed by  $avidy\hat{a}$  (3. 2. 5, 6); without an  $up\hat{a}dhi$ he would not be  $j\hat{i}va$ , and in reality he never ceases to be Brahma (3. 2. 7, 9); in sound sleep he is joined to Brahma, but returns to his own body on awaking (3. 2. 9, 31); there are only four states into which he can possibly enter, and there is no fifth; but he may be in a state of swoon which is said to be a semi-entrance into sound sleep and another state (3. 2. 10); shaking off avidyâ by means of vidyâ, he becomes one with the infinite prajna (3. 2. 26).

<sup>—</sup> मनस्तु ज्ञानेन्द्रियै: सिंहतं। All the editions, without exception, read here कर्मेन्द्रियै: which is opposed by most of my MSS. of the text and by all those of the commentary. My reading is

- confirmed by Vivekachúdâmani 170—''ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमयः स्यात्' and by Panchadas'i i. 35—''सात्त्विकैर्धीन्द्रियैः साकं विसर्पात्मा मनोमयः''।
- Page 23. With the quotation from Gorakshas'ataka, compare the following from Sures'vara's Mânasollâsa (ix. 14, 15)—''नागो हिकाकर: क्मों निमेपोन्मेपकारकः। क्षुतं करोति कृकलो देवदत्तो विजृंभणम्। स्थोत्यं धनञ्जयः क्रुयीन्मृतं च न विमुञ्जति''॥
- Page 24. स्ट्रमश्रारं। As to this enveloping Jîva during transmigration, see reference above to Brahmasûtrabhâshya 3. 1. 1; also Notes to page 122.
- Page 25. In line 8, the editions, contrary to my MSS., insert सूक्ष्माभि: before the word मनोवृत्तिभि:।
- Page 26. पञ्चीकरणं. The following is from S'ankara's Pañelê-karaṇa—''पंचमहाभूतानामेकैकं द्विधा विभज्य चतुर्धा कृत्वा स्वार्धभागं विहायेतरेषु पंचधा पंचीकृतेषु पंचीकरणं भवति''। Sures'vara's vârtika on the above reads as follows:—''पृथिव्यादीनि भूतानि प्रत्येकं विभ-जेद्दिधा। एकैकं भागमादाय चतुर्धा विभजेत्पुनः॥ ८॥ एकैकं भागमेक-स्मिन्भूते संवेशयेत्क्रमात्। ततश्चाकाशभूतस्य भागाः पंच भवन्ति हि॥ ९॥ वाय्वादिभागाश्चत्वारो वाय्वादिष्वेवमादिशेत्। पंचीकरणमेतत्स्यादिखाहुस्त-त्ववेदिनः॥ १०॥''
- Page 27. ''वैशेष्यात्'' So all my MSS., but most of the editions read वैशिष्ट्यात्. Dr. Ballantyne's rendering of this sûtra is—"But, as they differ, the one is called this, and the other is called that." Bearing in mind, however, that the second ''तहादः'' forms no part of the aphorism but merely indicates the close of the chapter, it is clear that the above rendering of ''तहादसहादः'' will not do. And since S'ankara gives भ्यस्वं as the equivalent of वैशेष्यं, the rest of the translation must go too. Here is a portion of the bhûshya on that aphorism:—''विशेषस्य भावो वैशेष्यं भूयस्वमिति यावत्। सत्यि त्रिवृत्करणे किचित्कस्यचिद्धत्यातोभूयस्वमुपळक्ष्यते अभेस्तेजोभूयस्वमुदकस्याब्भूयस्वं पृथिव्या अन्नभूयस्वं इति। …तस्मात्सत्यि त्रिवृत्करणे वैशेष्यादेष तेजोऽब-न्निवशेषवादे भूतभौतिकविषय उपपद्यते। तहादस्तहाद इति पदाभ्यासोऽध्यायपरिसमाप्ति द्योतयित''॥ So, too, the Brahmasûtratûtparya-

rivarana—''विशेपस्य भावो वैशेप्यमाधिक्यम्। अग्नेस्तेजोभूयस्वं…! इस्येवं त्रिवृत्कृतेप्वपि तत्तद्भागानां वहुत्वात्तद्भीयत्वव्यवहारास्त्रिगुणरञ्ज्ञवत्।
तस्माहृशेप्यात्तद्भादः''॥ Also the Vedântakaustubhaprabhâ—
''विशेपस्य भावो वैशेप्यं भागभूयस्त्वमिति यावत्। तस्य पृथिव्यादौ दर्शनात्तद्भादः स तेजोवन्नविशेपवादो भौतिकवस्तुविशेपवादश्च सूपपन्न इत्यर्थः''॥
In the third edition of my Manual of Hindu Pantheism, I
have therefore translated thus:—"Their appellation is on account of the preponderance [of that element after which each
is named]."

- Page 29. Line 11. इन्द्रियेरथेपिल्ड्येश्च. Compare Râmatîrtha's quotation, on p. 139, from S'ankara's Pañchîkaraṇa.
- Page 30. The internal organ, though one, is composed of four parts—hence the expression अन्तरिन्द्रियचतुष्केण. In Vedânta-paribhâshâ i (Paṇḍit, vol. iv. p. 395) it is said—''एवं वृत्ति-भेदेनेकमप्यन्तःकरणं मन इति बुद्धिरित्यहंकार इति चित्तमिति चाख्यायते। तदुक्तम् । 'मनो बुद्धिरहंकारश्चित्तं करणमान्तरम् । संशयो निश्चयो गर्वः स्मरणं विषया इमे'॥'' See too Sures'vara's Pañchâkaraṇa-vârtika, 33, 34.
- Page 32. For the doctrines of the Chârvâkas, see the first chapter of Sarvadars'anasangraha; H. H. Wilson's Works i. 22, ii. 87; and Colebrooke's Essays i. 426–30. They are also called Lokâyatikas (as in S'ânkarabhâshya 1. 1. 1; 2. 2. 2; 3. 3. 53, 54), but Râmatîrtha seems to limit this term to one subdivision of them. See page 141.
- Page 33. The two Bauddhas referred to are supposed to represent the views of the Yogâchâras and Mâdhyamikas, respectively. "Some maintain that all is void, following, as it seems, a literal interpretation of Buddha's sûtras. To these the designation of Mâdhyamika is assigned by several of the commentators of the Vedânta...Other disciples of Buddha except internal sensation or intelligence (vijnâna), and acknowledge all else to be void. They maintain the eternal existence of conscious sense alone. These are called Yogâ-

châras." Colebrooke's Essays, i. 415. Brahmasûtras 2. 2. 28-32 are supposed to be directed against these two sects of Buddhists.

- The *Prâbhâkaras* and *Bhâṭṭas* are the followers of the learned Mîmâmsakas Prabhâkara and Kumârila Bhaṭṭa. *Essays* i. 322, 329.
- Page 35. स्थूलारुम्बतीन्याय. In Vâchaspatyam (s. v. न्याय) this is explained in language very similar to that of our commentary, and then is added—"एवं यत्रातिसूक्ष्मदुविज्ञेयवस्तुविज्ञानाय क्रमेण तत्समीपसमीपतरसमीपतमं वस्तु शास्त्रेण तत्त्रयोच्यते तत्र स्थूलारुम्बतीन्यायोऽवतरति । अयमेव केनचिद्रुम्बतीप्रदर्शनन्यायत्वेनोदाह्रियते"॥ In the same Lexicon, under अरुम्बतीदर्शनन्याय (p. 360), the following explanation is given:—"प्रथमस्थूलदर्शनेन सूक्ष्मदर्शनस्थे न्याये! 'यथारुम्बतीं दिद्शीयपुस्तत्समीपस्थां स्थूलां ताराममुख्यां प्रथममरुम्बतीति प्राह्यित्वा तां प्रसाख्याय पश्चाद्रुम्बतीमेव प्राह्याति' शां भां"॥ The passage quoted in this definition is from S'ârîrakabhâshya 1. 1. 8, and there is another of similar import in 1. 1. 12.
- Page 36. विकार (or परिणाम) and विवर्त may be rendered 'modification' and 'illusory manifestation' respectively. The commentary gives one example of the former, viz. the transformation of milk into curds; another is that of gold into an orna-In the former case, there is a modification of name, form, and substance; in the latter, of name and form only. The common illustration of fand is that of a rope mistaken for a snake, or of nacre imagined to be silver; where, of course, there is no actual modification of any kind. On page 37, the commentator says—''अत्र वेदान्ते ब्रह्मणि प्रपञ्चभानस्य परिणासभावो नाङ्गीकियते", a statement which, though true of the advaitavâdin school, is not true of some of the others. The vis'ishtâdvaitavâdins, for example, of whom Râmânuja is the great representative, hold that "whatever is presented to us by ordinary experience, viz. matter in all its various modifications and the individual souls of different classes and degrees, are essential real constituents of Brahman's nature."

again:—"The world, with its variety of material forms of existence and individual souls, is not unreal Mâyâ, but a real part of Brahman's nature, the body investing the universal Self." Dr. Thibaut's Translation of Vedûntasûtras, pp. xxviii and xxx. It is impossible to read the older Upanishads without seeing that this is their teaching also. For a concise explanation of the terms विवर्तवाद, परिणामवाद, आरम्भवाद &c., see Pañchadas'î xiii. 6-10, Sankshepas'ârîraka ii. 57-70, and Professor Venis' valuable note on p. 488, vol. viii of Pandit. The following is from Appayadikshita's Siddhantales'a, p. 10 (Vizianagram Series):—"व्ह्यणश्चोपादानत्वमद्वितीय-कटन्यचैतन्यरूपस्य न परमाणनामिवारम्भकत्वरूपं न वा प्रकृतेरिव परिणा-सित्वरूपं किन्तु अविद्यया वियदादिमपञ्चरूपेण विवर्तमानत्वलक्षणम् । वस्तु-नन्तत्समसत्ताकोऽन्यथाभावः परिणामः तद्समसत्ताको विवर्त इति वा कारण-सलक्षणोऽन्यथाभावः परिणामः तद्विलक्षणो विवर्त इति वा कारणाभिन्नं कार्य परिणामः तद्भेदं विनेव तद्यतिरेकेण दुर्वचं कार्य विवर्त इति वा विवर्त-परिणामयोर्चिवेकः"॥

Page 37. I owe it to the Vâchaspatyam that I was able to trace the quotation from the Sûtasamhiitâ; for it is given there under the word कित्पत, and ascribed to that work. The immediate context of the passage quoted, in the MS. to which I referred, is as follows:—"एकेव परमा शक्तिमांया दुर्घटकारिणी॥६॥ शिवस्थानन्तरूपा सा विद्या तस्य नश्यति। या विनश्यति सा माया चिन्मात्रे परिकिटपता॥७॥ अधिष्ठानावशेषो हि नाशः किटपतवस्तुनः। भावस्थेव ह्यभावत्वं नाशो भावस्थ भावता॥८॥ भावाभावस्वभावाभ्यामन्य एव हि किटपताः। अधिष्ठानस्य नाशो न सत्यत्वादेव सर्वदा॥९॥"

Page 38. वाच्यार्थ and लक्ष्यार्थ. These terms are thus explained in Sâhityadar pana ii. 10, 11:—''अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यंग्यश्चेति निषा मतः । वाच्योऽथीऽभिधया वोध्यो लक्ष्यो लक्ष्या मतः । व्यंग्यो व्यञ्जनया ताः स्युत्तिसः शब्दस्य शक्तयः" ॥ This is translated by Dr. Ballantyne as follows:—"The meaning [that may belong to a word] is held to be threefold, namely Express, Indicated, and Suggested. The Express meaning is that conveyed to the understanding by the [word's] Denotation; the [meaning]

Indicated is held to be conveyed by the [word's] Suggestion. Let these be the three powers of a word."

- Page 39. अथ महावाक्यार्थ:। There are said to be twelve of these 'great sentences,' and their importance in the eyes of the Vedântin may be judged from the statement of Sankshepas'ârîraka iii. 303—''विना महावाक्यमतो न कश्चित्प्रमांसमद्वैतमवैति जन्तः । The Mahâvâkyavivarana professes to give them all; but my MS., a copy of that in the Tanjore Library (Dr. Burnell's Catalogue, p. 91), gives only eleven. They are as under:--तत्त्वमसि । अहं ब्रह्मासि । अयमात्मा ब्रह्म । एप त आत्मान्तर्या-म्यसृतः। स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः। प्रज्ञा प्रतिष्टा प्रज्ञानं ब्रह्म। विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । स एवसेव पुरुपो ब्रह्म । सर्वे खिंददं ब्रह्म। एकमेवाद्वितीयम्। The same list is given in the Mahâvâkyârthadarpana (Burnell's Catalogue, p. 94); but as printed in the Catalogue, the twelve are made up by trisecting No. 5 (Tait. Upanishad 2. 8. 1), and uniting Nos. 6 and 7 (Aitareya 5. 3, and Brihadâranyaka 3. 9. 28)! I have also a copy of a Mahâvâkyavivarana printed in the Jagadîs'vara Press, Bombay, in 1883; but it is a totally different work from that referred to above, and consists of a lengthy exposition of four only of the great sentences. corresponds with No. Lxxxvi, p. 94 of Burnell's List.
  - The quotation from Sures'vara's Naishkarmyasiddhi is found also in the fifth Book of his Brihadâranyakopanishadbhâ-shyavârtika; and, slightly modified to suit the Âryâ metre, in S'ankara's (?) Svâtmanirûpana.
- Page 41. भागलक्षणा. This is otherwise called जहद्जहृङ्खणा, under which word the Vâchaspatyam (p. 3081) has the following:—''वाच्यार्थेकदेशत्यागेनैकदेशवृत्तौ लक्षणायाम् । यथा सोऽयं देवदत्त इत्यन्न तत्कालैतत्कालेरूपार्थत्यागेन केवलदेवदत्तमान्नार्थवोधनाद्वाच्याथैंकदेशवृत्तिता। एवं तत्त्वमसीतिवाक्ये विरुद्धसर्वज्ञत्वाल्पज्ञत्वार्थत्यागेन चैतच्यमान्नवोधनात्तथात्वम्''॥ This combined form, and the two varieties of which it is a combination, are explained in the fourth chapter of Vedântaparibhâshâ; for which, with Prof.

Venis' translation, see *Pandit*, vol. vi, pp. 217-220. See also a long note on pages 92-94 of my *Manual of Hindu Pantheism*.

- Page 42. वाक्यार्थ is used here and on subsequent pages as a synonym of वाच्यार्थ.
- Page 43. ''संसर्गों वा &c." This verse of the Panchadas'î, and six others in the immediate context, are found also in the Vâkyavritti, a work which Dr. Hall positively, and Dr. Burnell doubtfully, attributes to S'ankara. My manuscript is a copy of No. 6495 in the Tanjore Library (p. 91 of Catalogue), and consists of 55 (not 52) verses with a commentary. If it is really the work of S'ankara, it must be the original source of the above verses, as it is of that in the sixth line of the commentary—"मानान्तरविरोधे तु &c." As regards this verse, its reading agrees with that of MSS. CKL in the first line; whilst the latter half of the second line reads addin-हिंद्राणोच्यते. So, too, in the commentary on Chitsukhî i. 29 (Pandit, vol. v. p. 202) where it also occurs. But compare Svåtmanir ûpaṇa, 32—''मानान्तरोपरोधे मुख्यार्थस्यापरिग्रहे जाते। मख्याविनाक्रतेऽर्थे या वृत्तिः सैव लक्षणा प्रोक्ताः ॥ It may not be out of place to note here that in the tîkâ on verse 45 of the Vâkyavritti, reference seems to be made to a Brihadvâkyavritti. The closing words of that verse are "तथा व्याख्यातमाट-रात, " on which the commentator says "व्याख्यातं बृहत्यां वाक्यव-त्ताविति शेपः"।
  - जहल्लक्षणा. See above on भागलक्षणा.
- Page 44. भागान्तरमपि परिलाख. Dr. Ballantyne translates in accordance with this reading though, in common with all succeeding editors, he reads भागान्तरमपरिलाख. His translation is as follows:—"In this sentence, on the other hand, coherence is not to be arrived at by our supposing the terms to be 'indicatory with the relinquishment of their own primary meaning;' because, since there is only a partial incompatibility between the things denoted in the sentence which asserts the

identity of the invisible Soul and of the Soul visible [as embodied], it would not be fit that, abandoning the residue of the meaning, there should be indicated something else." The italies are mine.

- Page 45. अजहस्थणा. See above on भागलक्षणा.
- Page 48. चित्तवृत्तिरुद्ति. The following explanation of this operation is given in Vedântaparibhâshâ i. ''यथा तहागोदकं छिद्रात्रिगीत्य कुल्यात्मना केदारान्प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणाद्याकारं भवति तथा
  तेजसमन्तःकरणमपि चक्षुरादिद्वारा घटादिविषयदेशं गत्वा घटादिविषयाकारेण परिणमते स एव परिणामो वृत्तिरित्युच्यते''। For Prof. Venis'
  translation of this passage, and helpful notes thereon, see
  Pandit, vol. iv. pp. 341–3. See also page 105 of my Manual
  of Hindu Pantheism.
- Page 51. The quotation in the first line is a portion of that on the preceding page.
- Page 52. The Brihatsamhitâ referred to in the footnote is not the astrological work of Varâhamihira; but may possibly be that on philosophy, or Dharma, to which reference is made in the abridged St. Petersburg Lexicon. In the list of Law books given in Dr. Bühler's Catalogue of MSS. in Gujarât, there is a Brihatsamhitâ attributed to Vyâsa.
- Page 54. The quotation from Chhândogya 6. 1. 4 is one of those which go to prove that the ancient philosophers held Brahma to be the material cause of the world; a fact which is clearly recognized in Brahmasûtras 1. 4. 23-27. Notice especially sûtra 26, where the term parinâma is used.
- Page 55. विजातीय°. The reading given in the text is that of all my manuscripts; but Drs. Ballantyne and Böhtlingk read विजातीय . वस्त्रिन तदाकाराकारिताया बुद्धेः सजातीय°.
- समाधि:। Râmatîrtha points out (p.158) that the two varieties of samâdhi correspond with those termed सम्प्रज्ञात and असम्प्रज्ञात in the Yoga; for which see Dr. Râjendralâl Mitra's translation of Aphorisms of Yoga (Bib. Indica) pp. 17–24.

- द्रश्यपटन्याय. This maxim is thus explained in Vachaspatyam (s. v. न्याय)—''द्रथपत्रन्यायः पत्रस्य द्रश्यत्वेऽपि यथा पूर्वाकारेणावस्थानं गृह्यते एवं यत्र वस्तुनो दाहेऽपि तदाकारप्रतीतिस्तत्रास्य प्रवृत्तिरेवं द्रश्यपट-न्यायोऽप्येवंविषयः''।
- Page 58. The statement here, in text and commentary, as to the non-existence of the *vritti* in sound sleep, seems to be in opposition to that in Section 8, where it is said that Îs'vara and Prâjna experience pleasure during sound sleep, "ajnâna-vrittibhiḥ." This, too, is the doctrine of the Yoga, as will be seen from Aphorisms i. 10, 11 (and commentary), where first is clearly synonymous with सुवृत्ति.
- यमनियमासन°. For an excellent popular description of these accessories to nirvikalpakasamâdhi, in the Yoga System from which the definitions are taken, see Sub. Asst. Surgeon Paul's Treatise on Yoga Philosophy (2nd ed. Benares, 1882). Khecharîmudrâ, mûlabandha, the varieties of kumbhaka and âsana, and other interesting practices of Yogins, are there clearly explained. See also Translation of Sarvadar-s'anasangraha (Trübner's Oriental Series), Hathayoga-pradîpikâ (Nirnaya-sâgara Press, Bombay, 1889), and the last chapter of S'âradâtilaka (Benares).
- The पद्चक of the commentary (line 12) is a set of six mystical circles on the body, in the region of the sushumnâ, and is here said to consist of स्वाधिष्टान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, and निर्वाण. I can find no authority, however, for regarding the last-mentioned as a chakra. Under the word चक्र, the St. Petersburg and Prof. Monier Williams' Lexicons, and the Vâchaspatyam, give the first place to मूलाधार and exclude निर्वाण altogether. So, also, the Tantrasâra (p. 130 a of Benares edition) in its description of तारापूजा. In the Gorakshas'ataka, too, आधार, as it is there called, comes first. According to the Vâchaspatyam (s. v. मूलाधार), the mâlâdhâra is one of the circles, and also a triangular space which it describes thus:—''नाभिलिङ्गयोमध्ये तस्य हि शरीरस्य सक-24

लनाडीनां मूलस्थानत्वात्तथात्वम् । 'मूलाधारे त्रिकोणाख्य इच्छाज्ञानिकयात्मके । सध्ये स्वयम्भुलिङ्गं तु कोटिसूर्यसमप्रमं' इत्युक्तलक्षणे त्रिकोणाकारे तज्ञोत्तः' । Nirvana is described in the same Lexicon as a mantra, and an explanatory passage is cited from the Agamavilâsatantra, a portion of which is as follows:—''कुछुकां मूर्षि सञ्जप्य हृदि सेतुं विचिन्तयेत् । महासेतुं विशुद्धे तु पोडशारेसमुद्धरेत् । मिणपूरे तु निर्वाणं महाकुण्डलिनीमधः''॥ Then follows a description of the mantra.

- Page 59. Line 22. I cannot trace the verse ''संसारमेव &c.,'' but the next couplet ''प्रसाविविद्यासिन्धे &c.'' is found in the Introductory chapter to Sures'vara's vârtika on Brihadâranyakopanishadbhâshya, verse 14.
  - पद्मस्वस्तिकादीनि. The following asanas are named in Sures'vara's Manasollasa ix. 24-26. ''स्वस्तिकं गोमुखं पद्मं हंसाख्यं ब्रह्मनामकम्। नृसिंहं गरुडं कूर्मं नागाख्यं वैद्युतासनम्। वीरं मयूरवज्राख्यं सिद्धाख्यं रौद्धमासनम्। योन्यासनं विदुः शाक्तं पूर्वपश्चिमतानकम्। निराल-म्वनयोगस्य निरालम्बनमासने''॥
- Page 63. पञ्च भूमिका: I See Bhojadeva's commentary on Yoga-sútra i. 2.
- Page 65. जीवन्मुक्तः। For a full description of this state, read Yogavâsishṭha 5. 77; also Jîvanmuktiviveka (Ânandâs'rama Series).
- Hञ्चतकर्म 'accumulated works', that is, the works of past lives, which are stored up, and will bring about future births. On page 66, two other kinds are mentioned, namely क्रियमाणानि or 'current', and आरडधफड़ानि or 'fructescent;' the latter being that portion of the accumulated works which has brought about the present existence and will influence it until its close. Works are recognized by all the schools of philosophy as the cause of transmigration, and मोक्ष is simply deliverance from the effects of them. The permanence of these effects is set forth in Mahâbhârata iii. 13868—''यत्तेन किञ्चिद्ध इतं हि कमें तदश्रुते नास्ति इतस्य नाशः'। The Vedânta teaches that the knowledge of Brahma entirely destroys the

granary of accumulated works and renders current ones inoperative in the future; but the fructescent works must be
exhausted before the Jîvanmukta is completely free. This
latter fact is clearly stated in Vivekachûdâmani 453—''ज्ञानोदयात्पुरारव्धं कमे ज्ञानाञ्च नव्यति । अदत्त्वा स्वफलं लक्ष्यमुद्दिश्योत्सृष्टवाणवत्ः ॥ Read the bhâshya on Brahmasûtras 4. 1. 13–19,
Sankshepas'ârîraka iv. 45, and Brih. vârtika p. 737.

Page 66. With the quotation from *Upades'asâhasrî*, compare that from *Yogavâsishtha* on page 163.

— For द्राधपटन्याय see page 185.

Page 67. ''बुद्धाद्वेतसतस्य &c.'' The rendering of the third line here quoted has always been a difficulty, inasmuch as it has generally been supposed to be connected with the couplet preceding it. I traced the latter some years ago, but found the source of the former only last year. It forms the second line of the verse. The whole verse, and the commentary, stand thus:—

## ''यो वेदालुसद्रष्टुत्वमात्मनोऽकर्तृतां तथा। ब्रह्मवित्त्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतरः''॥

''एवं श्रुत्युपदेशात्सर्वत्र सर्वदाद्वयमात्मानमनुसन्दधानस्यापि वहाविदहम-स्मीत्यभिमानात्स्यात्सविशेपत्विमत्यत आह यो वेदेति । वहावित्त्वं मुक्ता वहा-विदहमस्मीत्यभिमानं त्यक्त्वा यथा श्रुत्युक्तं तथात्मनोऽल्लुसचिन्मात्रतया द्रष्टृत्वं तथाकर्तृतां च वेद स आत्मज्ञ आत्मतत्त्वव्रह्मविन्न चेतरो योऽभिमानलेशमपि भजत इत्यर्थः''॥

It is no wonder, then, that scholars have found it difficult to make the two quotations fit together, since the second one has no connection whatever with the first and is incomplete without its immediate context. The first translator was Dr. Ballantyne, who rendered the third line thus—" [Well, the difference consists in] the knowledge of God. So, such a one [as knows God—and not the dog, who knows nothing of the truth—] being liberated, is, and no one else is, the knower of Soul." This is, of course, entirely wrong—to say nothing of

the misrendering of Brahma by God. Dr. Böhtlingk's is very similar, namely—"Die Kenntniss des Brahman. Wer auf diese Weise erlöst wurde, der und kein Anderer ist ein Kenner der Seele." My own rendering, also incorrect, was—"Except the fact of knowing Brahma, there is no difference; the one knows the self, and the other [the dog] does not;" but I would invite attention to the remarks on page 127 of the 3rd edition of my translation, which was published in 1891. The third line is quoted by Vidyâranya in his Jîvan-muktiviveka (p. 47 of Ânandâs'rama edition) by way of warning the knower of Brahma against conceit (vidyâmada); but it is difficult to account for its abrupt insertion by Sadânanda, and it would be better to omit it, as Râmatîrtha appears to have done.

- Page 68. Regarding the Paramarthasara, see below.
- Page 70. The quotation "न निरोध: &c." is found also in Viveka-chûdâmani, where, as well as in Gaudapâda's Kârikâs, the reading is बद्ध:, not बन्ध: as in my manuscripts. The sentiment contained in these lines is very common in Vedantic writings—as, for example, in Yogavâsishtha 4. 38. 22—"न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति नाबन्धोऽस्ति न बन्धनम् । अप्रबोधादिदं दुःखं प्रबोधादिखीयते"।।
- Page 71. The reading समवलीयन्ते is frequently met with in this favourite quotation, though unsupported by either of the recensions of the Brihadâranyaka. As a further comment, on the words ''विमुक्तश्च विमुच्यते,'' read a portion of Vedântaparibhâshâ viii (Paṇḍit, vol vii. pp. 464-66).
  - Line 18. I traced the quotation from S'esha by the help of Dr. Hall's *Index*, which mentions a Vedantic work styled *Paramârthasâra* ascribed to S'eshanâga. There is no manuscript of it in the India Office Library, but my friend Dr. Rost lent me a copy which was printed in Lucknow in 1876, and I found in it the verse I was in search of, and also that on page 68. The work consists of 88 âryâ verses, the closing one

being as follows—''वेदान्तशास्त्रमसिलं विलोक्य शेपस्तु जगदाधारः। आर्यापञ्चाशीत्या ववस्य परमार्थसारिमदम्'।। The title-page of this edition erroneously attributes it to S'ankara. In verse 78, instead of our ''लिप्यते मनुजः, '' the reading there is ''स्पृज्ञ्यते विमलः; '' and, in verse 82, the second line is ''ज्ञानी समकालमुक्तः केवल्यं यातीह विगतशोकः।. This latter verse is quoted also in the second chapter of Jîvanmuktiviveka, and ascribed to S'esha.

- Page 75.Line 19. अविद्याध्यसः। For a long disquisition on अ-ध्यास see the opening part of Brahmasûtrabhâshya.
  - The Taittirîyopanishadbhâshyavârtika referred to in the foot-note is the edition published in the Ânandâs'rama Series, Poona, in 1889. It has the commentary of Ânandajnâna.
- Page 78. The Apastambasûtras quoted from are the Dharma-sûtras, published by Dr. Bühler, in Bombay. A new edition has recently appeared, and there is a translation of them, by the same scholar, in vol. ii. of Sacred Books of the East.
- Page 81. Footnote. Bhartrihari's Vâkyapadîya consists of three kândas. The first and second, published in the Benares Sanskrit Series, do not contain the passage in question; and my learned friend Dr. Kielhorn assures me that it does not occur in the third. It is also quoted by Jnanottama, in his commentary on Naishkarmyasiddhi i. 1, but without allusion to its source.
- Page 83. "जरवा वा &c." This quotation is from S'atapatha 12.
   4. 1. 1, where, however, the reading is मुचते. It is cited in Brahmasûtrabhâshya 3. 4. 7, from which Râmatîrtha probably took it.
  - ''किमर्था वयमध्येष्यामहे &c.''।. This also is quoted in Brahma-sútrabháshya 3. 4. 9.
  - ''ये प्रजामीषिरे''। Râmatîrtha most likely took this from the bhâshya on Chhândogya 5. 10. 1, where it is quoted thus:— ''तथा च पौराणिकाः। ये प्रजामीषिरेऽधीरास्ते श्मशानानि भेजिरे। ये प्रजां नेपिरे धीरास्तेऽमृतत्वं हि भेजिर इत्याहुः'। The same thing is re-

ferred to in Apastambadharmasútras 2. 9. 23. 3-5; "अथ पुराणे श्लोकाबुदारहन्ति। अष्टाशीति सहस्राणि ये प्रजामीपिर ऋषयः। दक्षि-णेनार्थस्णः पन्थानं ते श्मशानानि भेजिरे। अष्टाशीतिसहस्राणि ये प्रजां नेपिर ऋषयः। उत्तरेणार्थस्णः पन्थानं तेऽसृतत्वं हि कल्पते"।। There are passages of similar import in Vâyu Purâna 50. 213, 219; and Matsya Purâna 123. 101 &c. I am indebted to my friend Dr. Bühler for these two references to the Purânas, and for that to the Upanishad.

- Page 84. I am unable to trace the quotation "ब्राह्मणेन पडड़ो वेदः &c.," but it looks as if it came from some dharmasûtra. It is quoted in the Mahâbhâshya (p. 1.) and reproduced on page 113 of Prof. Max Müller's Ancient Sanskrit Literature as a Vedic passage, but no hint is given as to its source.
- Line 22. आध्यात्मिकादिदुःखत्रयं। The दुःखत्रयं is referred to in Sânkhyakârikâ 1, on which Vâchaspatimis'ra remarks as follows:—"दुःखानां त्रयं दुःखत्रयं तत्खलु आध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधि-दैविकं च। तत्राध्यात्मिकं द्विविधं शारीरं मानसं च। शारीरं वातिपत्तश्लेष्मणां वैपन्यनिमित्तं मानसं कामक्रोधलोभमोहभयेष्यंविपादविषयविशेषाद्रश्लीमिन्नम् । सर्वं चैतदान्तरोपायसाध्यत्वादाध्यात्मिकं दुःखम् &c."
- Page 85. "अक्रविन्विहतं कर्म &c." There is no reasonable room for doubt that Râmatîrtha took this, and the two succeeding excerpts, direct from Ânandagiri's tîkâ on the opening part of Tait-Up-Bhâshya. Not only so, but the whole of the substance of the discussion on नित्यकर्माणि, and, in some cases, entire passages in it, are taken from that source and from the same writer's commentary on Sures'vara's Tait-bhâshyavârtika 1. 19-22. The reading "नरः पतनमृच्छति," which is also found in this verse as quoted by Ânandagiri, looks as if it had been imported from Yâjnavalkya-smṛiti iii. 219, where we read—"विहितस्थाननुष्टानान्निन्दितस्थ च सेवनात्। अनिग्रहा-चेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति"॥
- Page 86. "नित्यानामिकया &c." The greater part of this page is taken bodily from Anandagiri on Taittirîya-bhâshya, and on Tait-bhâshyavârtika i. 21, 22. The quotation "विचिकित्स- ङ्शोन्नियः" is from the former source.

- Page 87. पञ्चमहायज्ञादि. See Manu iii. 69-71, where they are enumerated; also S'atapatha 11. 5. 6.
- Page 88. उपरागस्नानादि. See Vachaspatyam (s. v. उपराग) where there is an extract from Puras'charanachandrika commencing thus:—''चन्द्रस्योपरागे च स्नात्वा प्रयतमानसः । स्पर्शा-दिसोक्षपर्यन्तं जपेन्मग्नं समाहितः'।
  - चाजिनों &c. This is a name of the followers of the White Yajur Veda. A more common title is चाजसनेथिन:, the followers of चाजसनेथ a name given to Yajnyavalkya, a disciple of the sun (चाजसिन). The etymology of this last word is said to be "चाजस्य स्वानदानं येन", but that is probably fanciful. Agnirahasya is the name of the tenth kânda of the S'atapatha.
  - ''नित्यंनेमित्तिकेरेच &c.'' I have searched far and wide for this quotation, but all in vain. The verse is cited in full on page 233 of Advaitabrahmaṣiddhi (Bib. Indica), and the second line stands thus ''ज्ञानं च विमलीक्चवेन्नज्ञ्यासेन च पाचयन्''। For the thought immediately preceding the quotation, see Brahma-sûtrabhâshya 4. 1. 18.
- Page 89. Line 19. This sentence is from the same bhâshya on 3. 4. 27.
- Page 90. खादिरादिवस्तंयोगपृथक्तव । See Jaimini 4. 3. 5 and bhâshya thereon. The two-fold use of khâdira, for sacrificial posts and as medicine &c., is mentioned in Brahmasûtrabhâshya 3. 4. 33, as follows:—''यथैकस्यापि खादिरस्य निस्पेन संयोगेन कत्वर्थत्वं अनिस्पेन संयोगेन पुरुपार्थत्वं तद्वत्'। See Ânandagiri on this, in Ânandâs'rama edition.
  - "क्यायपक्तिः &c." Works are here said to destroy passion. This passage is quoted in part in Vedântaparibhâshâ vii. See too Mokshadharma 245. 3, and the context of the same quotation in Brih. Âr. Vârtika 1. 4. 1586 (page 747 of Ânandâs'rama edition).
  - "त्यथान्ने फलार्थे निमित्ते &c." In citing this passage, writers almost invariably change निमित्ते into निमित्ते or निमित्ते, both of

which are wrong. The scholiast on the vârtika passage quoted in the foot-note explains the word thus—''निमित्ते निहित्ते रोपिते,'' a meaning which it would be impossible to get out of the other two forms. The root is मि क्षेपे. Râmatîrtha most probably took the quotation from Brahmasûtrabhâshya 4. 3. 14, where it stands in a context of similar import. I am indebted to my friend Prof. Bühler for this reference.

- Page 91. ''विद्यया तदारोहन्ति &c.'' This is quoted in Brahma-sútrabhâshya 3. 3. 31, to which Râmatîrtha refers in the next line, and again in Sûtra 52.
  - गुणोपसंहारपाद appears to be the name given to the third  $p\hat{a}da$  of the third chapter. See especially sutra 5, and Sâyaṇa's adhikaraṇamâlâ thereon.
- Page 92. ''आभूतसंष्ठवं स्थानं &c.'' This quotation, together with the three preceding ones and much of the preceding matter, came from the bhâshya on Chhândogya 5. 10. 1. Another reading for भाष्यते is भाष्यते.
  - आपेक्षिक 'relative'; आत्यन्तिक 'absolute.'
- Page 93. नष्टाश्वर्षस्थान्याय. "The Vedic text 'The world of progenitors is attained by works' can be explained according to the analogy of two men, of whom the horses of the one are lost and the chariot of the other burnt [for the horses of the latter may be yoked to the car of the former, and they may travel together; and, in like manner, constant and occasional works, though no special result has been recorded of them, may supply a cause for the attainment of the world of the progenitors, which requires some special works as a condition]." The Pandit for May 1872 (page 304). See also Vâchaspatyam, under न्याय, and Brih. Âr. vârtika p. 893.
  - प्रतीकोपासन. For the results of this, see Brahmasútrabhâ-shya 4. 1. 4 and 4. 3. 15.
  - न स्थास्पतीति &c. "The eternal is that which is incompatible with the popular and scriptural expression it will not endure'." P (trans).

- Page 94. ''विमतोऽचेतनवर्गोऽनित्यो विभक्तवान्,'' See Brahmasútrabháshya 2. 3. 7, 17.
- Page 97. "प्रमृत्तिलक्षणो योगः &c." This couplet appears three times in Sures'vara's Brih. âr. vârtika, but without acknowledgment. I thought at first it was his own.
- Page 98. गुजोपसंहारन्याय 'the principle of collecting together attributes from other sources'. For this, see Brahmasûtra-bhâshya 3. 3. 7 (closing portion), and 3. 3. 19, 20, 26, 58. See also the Note on ''ज्ञान्तो दान्तः'' (page 171).
- ''श्रद्धावित्तः'. Sures'vara has the following verse on this word in his Brihad. vârtika 6. 4:—''श्रद्धेव वित्तमस्येति नान्यदस्य यत-न्तनः । श्रद्धावित्तोऽयमित्युक्तः सन्यासे सर्वकर्मणाम्''॥
- Page 101. Line 4. न प्रधानादि। The greater part of the first and part of the second chapter of the Brahmasútrabhâshya, are devoted to the disproof of the claims of the Sânkhyas as to Pradhāna being the cause of the world.
- Page 103. Line 9. क्रिचिद्दृष्टपूर्वस्य &c. Compare S'ankara's definition of अध्यास in opening part of Brahmasútrabhâshya कोऽयसध्यासो नामेति। उच्यते। स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः।"
  - ''अध्यक्त &c." For the reference to this verse, I am indebted to my friend Mr. K. B. Pâṭhak, of the Deccan College.
- Page 106. Last line. For the sixth means of right knowledge, namely 'non-perception,' see *Vedântaparibhâshâ*, chap. v (*The Paṇḍit*, vol. vii, page 318), and translation of *Sarvadars'anasangraḥa*, page 68.
- Page 107. ''अविद्याया अविद्यात्वं &c.'' All my MSS., and one of the Vârtika, read thus in first line; but the recently published edition of the latter has अविद्याया अविद्यात्वे. The second line, however, differs considerably from that given by Râmatîrtha. In the Ânandâs'rama edition it reads ''मानाद्या-तासिंह जुल्बमसाधारणभिष्यते,'' but in Advaitabrahmasiddhi, where it is also quoted (p. 287), the reading is ''प्रमाणाद्यस-हिस्जुत्वमसाधारणभिष्यते.''

25

- Page 110. कृतनाज्ञाकृताभ्यागमप्रसङ्गः । The expression अकृताभ्याग-सप्रसङ्गः occurs in Brahmasûtrabhâshya 2. 1. 36, and in 2. 3. 41. Ânandagiri explains it thus:—''अकृतेति । अननुष्टिते कर्मणि फलप्राप्तो विधिनिपेधशास्त्रानर्थक्यमिति भावः''।. Dr. Thibaut renders it "the doctrine of rewards and punishments being allotted without reference to previous good or bad actions." In 3. 2. 9 we have the double expression अकृताभ्यागमकृतविष्रणाशी.
- Page 111. "जीवाश्रया &c." The second line of the verse is "त-द्विरुद्धितं वाक्यसात्मा त्वज्ञानगोचरः"। Prof. A. Venis translates it thus:—"Knowers of the truth maintain that Nescience has jiva as its locus and Brahman as its object. Opposed to this is the declaration that the Self (jîva) is an object for Nescience."
- Page 112. ''तरत्यविद्यां विततां.'' Having been unable to trace this quotation, I cannot say whether it is part of a verse or not. A couplet quoted on page 195 of Advaitabrahma-siddhi stands thus:—''तरत्यविद्यां विततां हृदि यसिन्निवेशिते। योगी मायाममेयां यत्तसे ज्ञानात्मने नमः''॥
- Page 113. Line 2. सन्तर्भवाद 'the doctrine of the prior existence of an effect in its cause,' as maintained by Vedântins. The opposite view is termed असन्तर्भवाद. For the former, see Brahmasútrabháshya 2. 1. 7, and for the latter 2. 1. 10. See too Váchaspatyam, s. v. उत्पत्ति.
- Page 114. प्रायेणाज्ञ: प्राज्ञ: । See page 174.
- Page 117. "प्रकृतिश्च &c." This important sûtra teaches that Brahma is not only the efficient but also the material cause of the universe; and even S'ankara explains it in this sense. His concluding words are "तसाद्धिष्टात्रन्तराभावादात्मनः कर्नृत्वसुपादा-नान्तराभावाच प्रकृतित्वस्"
- Line 10. प्रत्यनुमान 'contrary conclusion,' The term is thus defined in the Vachaspatyam—''प्रतीपानुमाने। यथा पर्वतो वह्निमान्ध्रमत्वादिति वादिनोक्ते पर्वतो वह्नयभावमान्पाषाणमयत्वादिति प्रतिवादिनः प्रतिपक्षानुमानम्''।।
- Line 11, 14, 15. आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध, and झ्याप्यत्वासिद्ध.

These three forms of fallacy are thus explained in the Turka-surgrahu:—''असिन्हिस्तिविध आश्रयासिन्द्रः स्वरूपासिन्द्रो व्याप्यत्वासिन्द्रश्चेति । आश्रयासिन्द्रो यथा गगनारिवन्दं सुरभ्यरिवन्द्रत्वात्सरोजारिवन्द्रवत् । अत्र नगनारिवन्द्रसाश्रयः स च नास्त्र्येव ॥ स्वरूपासिन्द्रो यथा शब्दो गुणश्चा- धुपत्वात् । अत्र चाक्नपत्वं शब्दे नान्ति शब्दस्य श्रावणत्वात् ॥ सोपाधिको हेनुव्योप्यत्वासिन्द्रः । साध्यव्यापकत्वे सित साधनाव्यापक उपाधिः'' ॥ For translation, see Dr. Ballantyne's second edition (1852).

- Page 119. प्रसनुमानवाधिकाः। For प्रसनुमान see above.
- Line 4. विशेषास्तावस्तामान्ये किल्पताः। In Brahmasútrabhâshya 2. 3. 9 we read "सामान्याद्विशेषा उत्पद्यमाना दृश्यन्ते मृदादेर्वटादयो न नु विशेषेभ्यः सामान्यम्"।
- Page 120. Line 7. वियद्धिकरण is Brahmasûtra 2. 3. 1-7. It discusses the question as to whether akas'a is eternal or produced; and decides in favor of the latter.
- प्रयानाच्यादिवादा निरम्ताः। For the confutation of the Sankhya and atomic theories see *Brahmasûtrabhûshya* 2. 2. 1-17, from which (and from 2. 1. 29) many of the expressions on this page have been taken.
- Page 121. "यद्क्ति यद्गाति &c." I looked through the Yogavâsishtha, and elsewhere, for this quotation, but failed to trace it.
- Page 122. पुर्यष्टकं। This signifies the eight constituents of the elementary or subtle body which envelops the soul on its leaving the gross body. Kullûka, in his comment on Manu i. 56, explains it thus:—''पुर्यष्टकशब्देन भूतादीन्यष्टाबुच्यन्ते। तदुक्तं सनन्देन।'भूतेन्द्रियमनोबुद्धिवासनाकर्मवायवः। अविद्या चाष्टकं प्रोक्तं पुर्यप्टिम्पिसक्तमेः'। ब्रह्मपुराणेऽप्युक्तम्। 'पुर्यष्टकेन लिङ्गेन प्राणाद्येन स युज्यते। तेन बद्धस्य वे बन्धो मोक्षो मुक्तस्य तेन तुः''॥ In the bhâshya on Brahmasútra 3. 1. 1, S'ankara says ''जीवो मुख्यप्राणसचिवः सेन्द्रियः समनस्कोऽविद्याकर्मपूर्वप्रज्ञापरिग्रहः पूर्वदेहं विहाय देहान्तरं प्रपद्यतेः' Sures' vara uses काम in the place of the वासना of Sananda and of the पूर्वप्रज्ञा of S'ankara; and includes the four divisions of अन्तःकरण instead of two. In both these particulars, he is followed by Govindânanda in his comment on Brahmasútrabhâshya 2. 4. 6, where, also, S'ankara quotes the verse cited above from the Brahma Purâṇa.

- पञ्चीकरणवातिक is Sures'vara's work, in 64 verses, explanatory of S'ankara's *Pañchîkaraṇa* from which we have a quotation on page 139.
- Page 123. इन्द्रियाण्याहंकारिकाणि। For this see Sânkhyakârikâ 22-26.
- Page 125. उत्क्रान्तिगत्मागतिश्चति°. These, as given in Brahmasútra-bhâshya 2. 3. 19, are Kaush. 3. 3; 1. 1; Brih 4. 4. 6.
- बिलान्निर्गच्छन्तः &c. See Brahmasûtrabhâshya 2. 4. 7.
- Page 126. हाद प्राण इत्यभिधानात्। The expression हाद प्राण: occurs in Brahma Upanishad, 2; but as Râmatîrtha does not give it as a Vedic quotation I have not put it in inverted commas.
- Page 129. मध्यप्रदीपन्याय. This is synonymous with देहलीदीपन्याय and मध्यमणिन्याय, for which see The Pandit for Dec. 1867.
- Page 130. "कुर्यु &c." This curious quotation, together with the entire argument, is from Brahmasatrabhashya 3. 2. 3. I can trace it no further.
- Page 132. अष्टका is described in As'val-Grihyasûtra 2. 4, the first sûtra of which is—''हेमन्तिशिश्योश्रतुणीमपरपक्षाणामप्टमीष्वप्रकाः''।. See also S'ânkhâyana-grihya 3. 12, and Prof. Oldenberg's translation of both passages in vol. xxix of Sacred Books of the East.
  - अर्धजरतीय This nyâya is found in Brahmasûtrabhâshya 1.
    1. 19, and 1. 2. 8. Its general idea seems to be that a thing must be taken in its entirety or not at all. You cannot take half a fowl for cooking, and leave the other to lay eggs! Ânandagiri says—''न हि कुक्कटादेरेकदेशो भोगाय पच्यत एकदेशस्तु प्रस्ताय कर्प्यते विरोधात्," and Govindânanda—''अर्ध मुखमात्रं जरत्या बृद्धायाः कामयते नाङ्गानीति सोऽयमर्धजरतीयन्यायः"। See also Vâchaspatyam (p. 374) where there are extracts from Sarvadars'anasangraha, the Chhândogyabhâshya, and the Brihadâranyakabhâshya.
- Page 133. "आकाशस्य &c." One would have expected to find this quotation in the bhâshya on Chhândogya 6. 3, but it is not there, nor in that on Brahmasûtras 2. 4. 20–22.

- Page 134. प्रसक्षाप्रसम्भावः। This refers to Vais'cshikasûtra 4. 2. 2, namely, "प्रसम्भावसभागां संयोगस्याप्रसम्भावसभागं न विद्यते," which Prof. Gough renders "the body is not composed of the five elements, for the conjunction of things perceptible and imperceptible is imperceptible."
- Page 135. Minag. This is the doctrine of the Vais'eshikas, or asatkaryavadins, who hold that "an effect is an entity entirely different from its cause, because it has had a beginning (arambha), i. e. it was non-existent (asat) previous to its production; the piece of canvas is distinct from and did not previously exist in the threads, its material cause." (The Pandit, vol. viii. p. 488.) It is alluded to also in Sankshepas'ariraka ii. 63.
- Page 136. तहुणसंविज्ञानो बहुवीहि:। The following note in Ballantyne's Laghu Kaumudî, p. 173 (3rd ed.) makes this very clear. "Among Bahuvrîhi compounds, the Sanskrit grammarians distinguish those denoting that of which the matters implied in the name are perceived along with the thing itself (tadguṇasamvijnāna) from those denoting what is otherwise (atadguṇasamvijnāna). The stock illustration of the former kind is 'dîrghakarṇam ânaya,' i. e. 'bring Long-ear,' where the long ears accompany and mark the individual; and of the latter kind, 'drishṭasāgaram ânaya,' i. e. 'bring him that has seen the ocean,' where the ocean does not accompany the man nor enable you to recognize him among a group of persons who have never seen it."
- Page 137. तडागक्कर्या°. See my Manual of Hindu Pantheism (3rd ed.), p. 105.
- Page 139. That the Pañchîkarana, from which the quotation is made on this page, is really from the pen of the great S'ankarâchârya, is clearly established by the existence of the Pañchîkaranavârtika composed by his disciple Sures'vara. Verse 13 of the latter work paraphrases the quotation thus—''इन्द्रियेरथॅविज्ञानं देवतानुप्रहान्वितैः। शब्दादिविषयं ज्ञानं तज्जागरि-तमुच्यते''॥

- Page 140. अरुधतीप्रदर्शनन्याय. See page 180.
- मुझादिपीकाग्रहणन्याय. This very common maxim is thus explained in the Vâchaspatyam—''मुझादेतन्नामकतृणविशेपादिपीका गर्भस्थं कोमलं तृणम्। वहिरावरकतया स्थितानां स्थूलतृणानां मुझाल्यानां विभजनेन यथेपीका समुद्धियते तथा यत्र विवक्षा तत्रास्य प्रचारः''।
- Page 141. लोकायतानां। See page 179.
- स्वामिमृत्यन्याय. 'The relation of master and servant.' It is thus defined in the Vâchaspatyam—''स्वामिन उपकारार्थं प्रवर्तमाना मृत्यास्तद्वपकारकरणेन सन्तोपितात्स्वामिनः प्रसाद्रुक्धामुपकृतिं यथा लभन्ते एवं यत्र परस्परोपकार्यकारकभावो विवक्ष्यते तत्रास्य प्रवृत्तिः''।
- Page 142. योगाचारमतं. For this, and for the माध्यमिकमत of page 144, see page 179.
- Page 145. "न करोति न लिप्यते." It must be by mistake that this got in amongst s'ruti quotations; the Gîtâ being universally quoted as smriti.
- Page 146. अकृताभ्यागम°. See page 194.
- Page 147. उत्क्रान्तिगत्या°. See page 196.
- ''यथा हायं ज्योतिरात्मा &c.' Probably taken from Brahmasûtrabhâshya 3. 2. 18 where it is quoted. It has not yet been traced to its source.
- Page 148. "त्वसेकोऽसि बहुतनुप्रविष्टः". This is the reading of QR. The MS. N. has बहूननुप्रविष्टः which agrees with the Bib. Indica edition of the Âranyaka.
- ''एकः सन्बहुधा विचारः'' Most of my MSS. read विचचार. The clause is thus explained by Sâyana:—''सर्वान्तर्यामी स्वकीयेनेश्वरूपेण एक एव सन् पुनर्जीवरूपेण वहुधा भूत्वा विचारः विविधचरणवान् भवति''।
- Page 149. "जगस्तिष्टा &c." The first verse is found in the bhâshya on the sûtra just cited, and the second in Ânandagiri's commentary thereon.
- Page 151. "आसिशां &c." I am indebted to Prof. Arthur Venis for the reference to this quotation. As to वैश्वदेव्यामिशा sec Jaimini 2. 2. 23, and the Nyâyamâlâvistara; also Brahma-sûtrabhâshya 3. 3. 1.

966

- Page 152. विशिष्टाभावन्यायेन. The Vachaspatyam explains the term thus:—''विशेषणविशिष्टस्याभावे। स च कचिद्विशेषणाभावप्रयुक्तः कचिद्वभयाभावप्रयुक्तः'।
- Page 153. अभिहितान्यमतवत् । The abhihitânwayavâdins, or Naiyâyikas, hold that "the logical connection among the notions belonging to the several words in a sentence is apprehended after they are severally conveyed." The anwitâbhidhanavâdins, or Mîmâmsakas, on the other hand, hold that "no meaning in severalty is conveyed by any word, or no notion exists but in connection with another; so that then only do words really mean anything when they are joined into a sentence." Pramadâdâsa Mitra's Trans. of Sâhityadarpana, page 163.
- Page 160. "शोचं तु &c." This quotation, ascribed by the dictionary to Vyâghrapâda, is not to be found in the India Office MS. of his Smṛiti. It occurs however as verse 69 of Yàjnavalkyagîtâ. i.
- Page 161. काकतास्त्रीयन्याय. "The maxim of the crow and the palm-fruit. It takes its origin from the unexpected and sudden fall of a palm-fruit upon the head of a crow (so as to kill it) at the very moment of its sitting on a branch of that tree, and is used to denote a very unexpected and accidental occurrence, whether welcome or unwelcome." Apte's Practical Sanskrit-English Dict.
- Page 164. "हिंसानुत्रहयोरनारम्भी." This is a combination of two satras which stand thus in Stenzler's edition:—"सनो भूतेषु हिंसानुत्रहयोः॥ २४॥ अनारम्भी॥ २५॥." Dr. Bühler translates as follows:—"He shall be indifferent towards (all) creatures, (whether they do him) an injury or a kindness. He shall not undertake (anything for his temporal or spiritual welfare)."

. . .

## Appendices.

- I. Index to Quotations (except from Upanishads and Gîtâ).
- II. INDEX TO IMPORTANT WORDS AND PHRASES.
- III. LIST OF WORKS CITED IN TEXT AND COMMENTARIES.
- IV. ADDENDA AND CORRIGENDA.

| अकुर्वन्विहितं कर्म &c., ८५           | आरब्धकर्मनानात्वात् &c., ६८           |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| अक्षयं ह वे &c., ९५                   | आर्प धर्मोपदेशं च &c., १५८            |
| अगुध्र १२७                            | आर्रात्तिरसक्तदुपदेशात् १५५           |
| अत एवामीन्धनाद्यनपेक्षा ५०            | आश्रयत्वविषयत्वभागिनी &c., १११        |
| अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ३                |                                       |
| अधर्माजायतेऽज्ञानं &c., ६८            | इडया पूरवेद्दायुं &c., ५८             |
| अधिष्ठानावरोपी हि &c., ३७             | इन्द्रस्यात्मानं शतधा चरन्तं &c., १४८ |
| अध्यस्तमेव हि परिस्फुरति &c., १०४     | इन्द्रियेरथींपलव्धिजीगरितं १३९        |
| अध्यस्यते खपुष्पत्वं &c., १०३         | इन्द्रो मायाभिः पुरुह्प ईयते १२,१०९   |
| अनियमः सर्वासां &c., ९१               |                                       |
| अन्तरा विज्ञानमनसी &c., १२४           | ईक्षतेनीशन्दं १९                      |
| अनं वे विराट् १३५                     |                                       |
| अरुणया पिहाक्या &c., ७७               | डत्पन्नात्मावनोधस्य &c.,              |
| अर्थस्य मूलं निक्वतिः क्षमा च &c., ९७ | उद्गोरे नाग आख्यातः &c., २३           |
| अविद्यायां अविद्यात्वं &c., १०७       | डपक्रमोपसंहारों &c., ५२               |
| अखमेचसहस्राणि &c., ६८                 |                                       |
| अष्टार्शातिसहस्राणां &c., ९१          | ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य &c., ८२          |
| असतोऽधि मनोऽस्रज्यत ११९               |                                       |
| असम्भवस्तु सतः &c., १२०               | एकं सिद्द्रपा बहुधा वद्दित &c., १४८   |
| अस्ति भाति प्रियं रूपं &c. १२१        | एकं सन्तं वहुधा कल्पयन्ति १४८,१५८     |
| अहिंसासत्यास्तेय <sup>°</sup> ५८      | एकः काम्योऽपरो नित्यः &c., ८४         |
|                                       | एकः सन्बहुधा विचारः १४८               |
| आकाशवरसर्वगतश्च नित्यः ७०,९४,१५८      | एको देवो बहुधा स्त्रिविष्टः १४७,१४८   |
| ं आकाशस्य सर्वावकाशतया &c., १३६       | एतदेव दयालुलक्षणं &c., १०३            |
| आच्छाच विक्षिपति &c., ११६             | एतन्मेथुनमष्टाङ्गं &c., १६०           |
| ्आत्माज्ञानमलं &c., ०१                | एवं चात्माकात्हर्य <sup>°</sup> १४७   |
| आत्मेति तूपगच्छन्ति &c., १५४          |                                       |
| ्ञानन्दमयोऽभ्यासात् १४३               | ऐकाश्रम्यं तु &c., ट३                 |
| आनन्दादयः प्रधानस्य ७५                |                                       |
|                                       | कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात् १२४        |
| ः आमिक्षां देवतायुक्तां &c., १५१      | कषायपक्तिः कर्माणि &c., ९०            |
|                                       |                                       |

| कारणगुणा हि &c.,                  | २०          | तीर्थे श्वपचगृहे वा &c.,               | ৽৽৽        |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------|
| कार्योपाधिरयं जीवः &c.,           | 94          | त्वमेकोऽसि वहुतनुप्रविष्टः,            | 986        |
| किञ्चानृतद्वयमिहाध्यासितव्यं &c., | १०४         | त्वम्पदार्थविचाराय &c.,                | ९५         |
| किमर्था वयमध्येष्यामहे &c.,       | ८३          | , ,                                    | . :        |
| कुरुष्वहमद्य शयानः &c.,           | १३०         | दिशः श्रोत्रात्                        | 999        |
| क्षुधया पीड्यमानोऽपि &c.,         | १६४         | दुर्घटत्वमविद्यायाः &c.,               | 900        |
|                                   |             | दशिस्वरूपं &c.,                        | 40         |
| गतिसामान्यात्                     | १५६         | देवमिवाचार्यमुपासीत                    | ৩৫         |
| गुरुचरणसरोज <sup>°</sup>          | ७९          | द्विधा विधाय &c.,                      | २५         |
| घनच्छन्नदृष्टि: &c.,              | 90          | ध्रुवमरुन्धतीं च दर्शयंति              | રૂપ        |
| जगत्प्रतिष्ठा देवेषे &c.,         | १४९         | न तत्र दक्षिणा                         | ९१         |
| जरया वास्मान्मुच्येरन्            | ८३          | न निरोधो न चोत्पत्तिः &c., ७०          | ,१६५       |
| जायमाना वै बाह्मणः &c.,           | ૮ર          | न वायुक्तिये पृथगुपदेशात्              | 920        |
| जीवन्मुक्तपदं त्यक्तवा &c.,       | ७०          | न स्थानतोऽपि &c.,                      | १५६        |
| जीवन्मुक्तशरीराणां &c.,           | ६४          | नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीप              | १३८        |
| जीवाश्रया ब्रह्मपदा &c.,          | 999         | नान्यदृष्टं स्मरत्यन्यः &c.,           | 983        |
| ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चेव &c.,      | १२२         | नित्यकर्मानुष्टानात् &ः.,              | <b>د</b> و |
| ज्योतिराद्यधिष्ठानं &c.,          | 924         | नित्यनैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयं | ંદ         |
| ज्योतिरुपऋमा तु &c.,              | १०६         | नित्यानामिकया &c.,                     | ج ج        |
| ·                                 |             | नित्योपलन्ध्यनुपलन्धि <sup>©</sup>     | 970        |
| तत्रानन्तोऽन्तवत् &c.,            | ७५          | निराशिषमनारम्भं &८.,                   | १६४        |
| तद्धिगम उत्तरपूर्वाघयोः &c.,      | १६२         |                                        |            |
| तद्नन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः      | १५६         | पञ्चधातूनस्वयं &c.,                    | १३५        |
| तद्भिध्यानादेव &c.,               | १२०         | पञ्चप्राणमनोबुद्धि°                    | २०         |
| तद्वदानेरेवावदयते &c.,            | ८२          | पञ्चन्रिर्मनोवद्ध्यपदेशात्             | १२७        |
| तद्यथामे फलार्थे निमिते &c.,      | 90          | पुरुष एवेदं सर्व                       | 998        |
| तपसा कल्मषं हन्ति                 | ४           |                                        | 990        |
| तपसा ब्रह्मचर्येण &c.,            | <b>९२</b> . | प्रत्यग्विविदिषासिद्धौ &c.,            | 49         |
| तम आसीत्तमसा गूढं                 | 992         |                                        | - 30       |
| तरत्यविद्यां विततां               | 992         | प्रज्ञान्तिचत्ताय जितेन्द्रियाय च & ., | ६,९९       |
| तस्मादिह श्रद्धातपोभ्यां &c.      | ९२          | प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं &c.,        | ९६         |

| प्राणी हृदये                    | १२६          | रागो लिङ्गमवोधस्य &c.,          | १६४    |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------|
|                                 |              | रिक्तपाणिर्न सेवेत &c.,         | १०२    |
| फलव्याप्यत्वमेवास्य &c.,        | 4,0          | रेचयेत्पोडशेनैव &c.,            | 46     |
| फलान्तरश्रुतेः साक्षात् &c.,    | ९०           | •                               | •      |
|                                 |              | लक्षणहेत्वोः क्रियायाः &c.,     | دلع    |
| बड़ो मुक्त इति व्याख्या &c.,    | 90,40        | लये फेनस्य तद्धर्माः &c.,       | 93     |
| बुद्धाद्देतसंतत्त्वस्य &c.,     | ६७           | लये सम्बोधयेचित्तं &c.,         | ६२     |
| बुद्धितत्स्यचिदाभासौं &c.,      | ५१           | लोकाश्व भान्ति &c.,             | 88     |
| ब्रह्मवित्त्वं तथा मुत्तवा &c., | ६७           | :                               |        |
| त्राह्मणेन पडङ्गो वेद: &c.,     | ८४           | वायुश्व लीयते व्योम्नि &c.,     | १४९    |
|                                 |              | विक्षेपशक्तिलिङ्गादि &c.,       | 90     |
| मनसञ्चेन्द्रियाणां च &c.,       | 950          | विचिकित्सञ्छ्रोत्रियः           | ८६     |
| मानान्तरविरोधे तु &c.,          | ४३, ४७       | विद्यया तदारोहन्ति &c.,         | ९१     |
| मायामात्रं तु &c                | <b>ं</b> १३१ | विपर्ययेण तु ऋमः &c.,           | . 986  |
| मुख्यं तु सप्तदशकं &c.,         | 922          | विमतानीन्द्रियाणि &c.,          | 929    |
| मुखेद्दक्षिणया &c.,             | 40           | विमतोऽचेतनवर्गः &c.,            | ९४     |
| ,                               | -            | विविदिषासंयोगात्तु &c.,         | 80     |
| यच कामसुखं लोके &c.             | ९५           | विश्वजिता यजेत                  | ८५     |
| यज्ञायुधी यजमानः                | ८३           | वीरहा वा एषः &c.,               | ૮રૂ    |
| यया च तक्षोभयथा                 | १२४          | वैशेष्यात्तद्वादस्तद्वादः       | २७,१३३ |
| यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा &c.,     | 980          | वैश्वानरं द्वादशकपालं &c.,      | 66     |
| यदित यद्भाति तदात्म्रूपं &c.    | , १२१        | व्युत्थाननिरोध°                 | ६५     |
| यद्विज्ञातं त्वया &c.,          | ५०           |                                 |        |
| यमान्सेवेत &c.,                 | ६४           | शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ &c.,   | ६३     |
| यस्मिन् जात एतामिष्टिं &c.,     | 66           | शास्त्रेकदेशसम्बद्धं &c.        | <9     |
| यस्मिन्देहे दढं ज्ञानं &c.,     | ं ७२         | शौचं तु द्विविधं प्रोक्तं &c.,  | 960    |
| यसाज्ञानं भ्रमस्तस्य &c.,       | 908          | शौचसन्तोष <sup>°</sup>          | ५८     |
| यसाहितामेर्पृहान् &c.,          | 66           | श्रोतन्यः श्रुतिवाक्येभ्यः &c., | . 900  |
| यावदधिकारं &c.,                 | ७१.          |                                 |        |
| ये प्रजामीषिरे &c.,             | ८३           | षोडशतद्रिगुण <sup>०</sup>       | ५९     |
| यो हि यत्र विरक्तः स्यात् &c.,  | १६४          | ,                               |        |
| _                               | ,            | संसर्गो वा विशिष्टो वा &c.,     | , ४९   |
| रचनानुपपत्तेश्व नानुमानं &c.    | 98           | संसारमेव निःसारं &c.,           | ં ५३   |

## 1. INDEX TO QUOTATIONS.

| स आत्मानमुपासीत &c.,        | ۷٤,   | सामानाधिकरण्यं च &c.,       | 3,9 |
|-----------------------------|-------|-----------------------------|-----|
| सच्छरच्छारेव &c.,           | • ६६  | सुपुप्तवजामाति &c.,         | ६६  |
| स च प्रतिशरीरमभिन्न एव      | 986   | सुषुप्तवद्यश्चरति &c.,      | १६३ |
| सतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा &c.,   | ३६    | सेयं भ्रान्तिरालम्बा &c.,   | 906 |
| सप्तदशः प्रजापतिः           | १२२   | स्मरणं कीर्तनं केलिः &c.,   | १५९ |
| सप्तर्षिनागवीथ्यन्तर् &c.,  | ં જુર | स्वाध्यायवन करणं &c.,       | ८०  |
| सभयादभयं प्राप्तः &c.,      | ६८    | स्त्राध्यायोऽध्येतन्यः      | . ર |
| सर्वाणि रूपाणि विचित्य &c., | १४७   | स्वार्थापेणप्रणाड्या च &c., | ७६  |
| सर्वापेक्षा च &c.,          | ९०    |                             | •   |
| सर्वार्थेकात्रतयोः &c.,     | ५३    | हयमेधशतसहस्राण्यथ &c.,      | ६८  |
| सर्वे निमेषा जित्ररे        | 998   | हिंसानुत्रहयोरनारम्भी       | १६४ |
| स स्वर्गः स्यात् &c.,       | . ८५  | हिरण्यग्भीः समवर्ततात्रे    | १२९ |
| सहकार्यन्तराविधिः &c.,      | १५६   | हृदयस्यात्रऽवद्यति &c.,     | ८२  |
|                             |       |                             |     |

| भंजांशिमात्र<br>अंजांशिमात्र | १५२               | अवकाशव्युहनपच               | ਜ <sup>o</sup> ੧੨∨                       |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| अञ्जाभ्यागमञ्जाविनाश         | १४६,१९४           | 1 - '                       | न १३४<br>१०५                             |
| अखण्ड                        | १,१६७             | अष्टका                      | १३२,१९६                                  |
| अ <b>दिला</b> धार            | १,१६८             |                             | १५५,१३५<br>१५९,१६०                       |
| अनिरहस्यकाण्ड                | 66                | ,                           | १७६,१९४,१९७                              |
| अभिद्दोत्रयदागृपाकवन्        | લુદ્              | •                           |                                          |
| अजहरस्वर्थ                   | १५३               | अहं त्रह्मास्मि             | * \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ |
|                              | ,१५१<br>७,१५३,१८४ | 1                           | •                                        |
| अज्ञान ९,१६,१८,१०४           |                   | आकाशोत्पन्ति                | 990                                      |
| , t 4, t 5, t 4              | 999,9७२           | आत्मन्                      |                                          |
| अणुपरिमाण                    | १४६               | आत्यन्तिक                   | १,१६७<br>८१२ ४१ ६०                       |
| अणुवाद                       | १२०,१९५           | आध्यात्मिकादि <b>तुः</b>    | ५२,९५,१९२<br>खत्रय ८४,१९०                |
| अतिच्यामि                    | 904,945           | आपेक्षिक                    | \$3,9\$ <del>2</del>                     |
| अद्देतवाद                    | १६८,१७४           | आरब्धफल                     | ७०,१६३,१६५,१८६                           |
| ^ ^                          | ८२,९९,१०२         | आरम्भवाद                    | १३५,१८१,१९७                              |
| अध्यारोप ३१,३५,४७,१०३        |                   | आवरणशक्ति                   | १६,१७,११६                                |
|                              | १४८,१७२           | आश्रयाश्रयिभाव              | 990                                      |
| अध्यारोपापवादन्याय           | <i>ح</i> ,٩७٩     | आश्रयासिद्ध                 | 990,988                                  |
| अध्यास <u>.</u>              | १७२,१८९           | आसनानि                      | ५९,१६०,१८५,१८६                           |
| अनुबन्ध                      | ३,८१,१६८          | आहङ्गारिक                   | 923,984                                  |
| अन्नमयकोश                    | . २९              |                             |                                          |
| अन्विताभिधानवादिन्           | 999               | इष्टसिद्धि (प्रन्थ)         | 906                                      |
| • •                          | ७,१४८,१७२         |                             | -                                        |
| अपुनरावृत्ति                 | <b>.</b>          | ईश्वर                       | ११, ११२, १७३                             |
| अभिहितान्वयमत                | १५३,१९९           |                             |                                          |
| अभीष्ट                       | 9,06              | डस्क्रान्तिगत्याग <b>ति</b> | <sup>०</sup> १२५, १९६                    |
| अरुन्धती                     | 74                | उदयनाचार्य                  | 934                                      |
| अरुन्धतीप्रदर्शनन्याय १४     |                   |                             | ર, હજ, ૧૬ ટે                             |
| _अर्थवाद                     | १४६               | 1                           | ce, 989                                  |
| अर्धजरतीयन्याय               | 932 986           | डपादानकारण                  | 59                                       |

| ,                        |                        |                      | •                 |
|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| उपाधि १०,१२,११२,         | ,११३,१३६,१७३           | चान्द्रायण्          | ४,१६९             |
| उपासन                    | ४, १७०                 | चार्वाक              | ३२,१४०,१४१,१७९    |
|                          |                        | चित्तवृत्ति४८,४९     | ,,५१,५५,५७,६१,१८४ |
| <b>अर्ध्वरेतस्</b>       | ८१, ९२                 | चिदानन्दलहरीटी       |                   |
| •                        |                        |                      |                   |
| ऐहिक                     | ५, ९४, ९५              | जहदजहल्रक्षणा        | ४७,१५०,१८२        |
|                          |                        | जहस्रणा              | ४३,१५०,१५२,१८३    |
| औदासीन्य                 | ६७, १६४                | जाप्रदवस्था          | २९,१३६,१३९,१७५    |
| ı                        | ·                      | जातेष्टि             | . ४,८८,१६९        |
| कणाद                     | 909                    | जीव २२               | ,११०,१११,१२३,१७७  |
| कपिल                     | 909                    | जीवन्मुक्त           | ६५,१६१,१६३,१८६    |
| कर्मेन्द्रियाणि          | २२, १२४                | ज्ञानेन्द्रियाणि     | २१,१२२,१७७        |
| कषाय                     | ६१, १९१                | ज्योतिष्टोम          | ४,१६९             |
| काकतालीयन्याय            | १६१, १९९               |                      |                   |
| कापिलमत                  | २३                     | तडागकुल्याक्षेत्रग   | तोदक १३७,१९७      |
| कारणगुणप्रक्रमन्याय      | २०,१७६                 | तद्गुणसंविज्ञान      | १६६,१९७           |
| कुम्भक                   | ५९,१६०,१८५             | तार्किकपशु           | 996               |
| कुच् <u>छ</u>            | ८८,१६९                 | तार्किकमत            | १०,८६,१४३         |
| <b>कृतनाशाकृताभ्यागम</b> | ११०,१९४                | तुरीय                | १५,३८,३९,१७५      |
| क्रममुक्त <u>ि</u>       | ९२                     | तेजोधिकरण            | . १३२             |
| क्रियमाणकर्म             | ६६,१६२,१८६             | तैजस                 | २५,१२९            |
| क्षणिकविज्ञान            | १४२,१४३                | त्रिगुणात्मक         | ९,१०५,१७३         |
|                          |                        | त्रिवृत्करण          | . २७,१३१          |
| खादिरादिवत् 📿            | . ९०,१९१               |                      |                   |
| खेचरीमुद्रा -            | ५८,१८५                 | दक्षिणामूर्तिस्तोत्र | १३८               |
|                          |                        | दग्धपटन्याय          | ५५,६६,१८५         |
| गुणगुण्भाव               | १५१,१५२                | दग्धेन्धनानलवत्      | १५५               |
| गुणोपसंहार               | ९१,९२                  | दधि                  | १३५               |
| गुणोपसंहार <b>न्या</b> य | . ९८,१९३               | दशमस्त्वमसि          | . १५४             |
| गुणोपसंहारपाद            | <b>९१,</b> १ <b>९२</b> | दहरविद्या            | <b>cc</b>         |
| गीण                      | - १४६                  | देहलीदीपन्याय        | १९६               |
| •                        |                        |                      |                   |
| चतुर्विधशरीराणि          | २८,१३४                 | धर्मधर्मिभाव         | १४३*              |
|                          |                        |                      |                   |

| धारणा                          | ६०            | प्रमेय                   | ७,१३७,१३८                                    |
|--------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| ध्यान                          | ६०, १६०       | प्रयोजन                  | ७,१०१                                        |
| :                              | -             | प्राज्ञ                  | १३,११४,१७४                                   |
| नष्टाश्वद्ग्धर्थन्याय          | . ९३, १९२     | प्राणमयकोश               | . २३                                         |
| निदिध्यासन                     | ५२, ५५, १५८   | प्राणायाम                | ५९                                           |
| निमित्तकारण                    | 96            | प्राभाकर                 | ३३,१४३,१८०                                   |
| निरतिशयोपाधिसम्पर              | म १७४         | प्रारच्धकर्म             | <b>લે</b> જે, ૧૬૧, ૧૬૫                       |
| निर्विकल्पकसमाधि               | ५५, ५७,६२,६३, |                          |                                              |
| -                              | १५९, १६१, १८५ | <br>  विलानिर्गच्छन्त इव | सर्गाः ०२१. ००८                              |
| निहीनोपाधिसम्पन                | १७७           | वीजाङ्करन्याय            | •                                            |
| नैयायिकपक्ष                    | १९, १७६       | वोध्यवोधकमाव             | . 990                                        |
| नैष्कर्म्यसिद्धि (प्रन्थ)      |               | व्रह्मचर्य               | o tag                                        |
| <b>न्यायकुसुमा</b> ङ्गलि       | १४३           | मस पप                    | <i>۹                                    </i> |
| . 90                           |               |                          |                                              |
| पञ्चभूमिकाः                    | . ६३, १८६     | भक्षितेऽपि लशुने &       | •                                            |
| पञ्चमहायज्ञाः                  | ده, ۹۹۹       | भट्टाचार्य               | 903                                          |
| पश्चामिविद्या                  | ९ १           | भद्रासन                  | १६०                                          |
| पत्रीकरण                       | २६,२७,१३१,१७८ | भाक्त                    | 989                                          |
| पञ्चीकरणवातिक                  | १२३,१९६,१९७   | भागलक्षणा                | ४१,४६,१५२,१८२                                |
| पद्मासन                        | ५९,१८६        | _                        | ६,१०१,१४३,१८०                                |
| परममुक्ति                      | ९१,१६२,१६५    | भूताध्यारोप ्            | १२१,१३४                                      |
| परमाणुवाद                      | 920           | भौतिकाध्यारोप            | १२१,१३४                                      |
| परिणाम                         | ३६,१८०        |                          | •                                            |
| पुर्यष्टक                      | १२२,१९५       | मध्यप्रदीपन्याय          | . १२९,१९६                                    |
| -                              | ५९,१६०        | मध्यमणिन्याय             | १९६                                          |
| पूरक<br>पूर्वप्रज्ञा           | 984           | मध्यमपरिमाण              | . १४६                                        |
| प्रेकरण<br>प्रेकरण             | ₹, <b>८</b> 9 | मनोमयकोश                 | २२                                           |
| प्रतीकोपासन<br>प्रतीकोपासन     | ९३,१९२        | . मयडन्त                 | 988                                          |
| प्रत्यक्षाप्रत्यक्षवृत्ति      | १३४,१३५,१९७   | महावाक्य                 | १६,३९,१५०,१८२                                |
| प्रत्यगात्मन्<br>प्रत्यगात्मन् | ३१,१६७        | माध्यमिकमत               | १४४,१७९                                      |
| प्रत्यनुमान                    | 998,988       | मुझादिपीकाश्रहणन्य       | ाय १४०,१४६,१९८                               |
| -प्रत्याहा <b>र</b>            | Ęo            |                          | •                                            |
| प्रधानवाद                      | १२०,१९५       | यथेष्टाचरण               | ६७,१६४                                       |
| 27                             | 2, ,,         | . , , , , , , , ,        |                                              |

| यावजीववाक्य         | c S            | विषय                     | 0,700                    |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| योगाचारमत           | 982,903        | वीससन                    | 9 <b>4</b> 8             |
| •                   |                | वेदान्त                  | રે,૮૦                    |
| रसाखाद              | Ęą             | वैशेपिक                  | १०१,१०६,१३४,१७६          |
| रेचक                | ५९,१६०         | वैश्वदेच्यामिक्षा        | 1969,986                 |
| •                   |                | विश्वानर                 | २८,२९,११६                |
| <b>ट</b> स्य        | १६,३९          | वैधानस्विद्या            | <b>૯</b> ૮               |
| लक्ष्यलक्ष्णसंयन्ध  | ३९,४१,१५१      | व्यष्टि ५०,५             | २,२४,२९,१०९,११३,         |
| <b>ल</b> य          | ६०             |                          | १२८,१२६                  |
| छिङ्ग <b>शरीर</b> - | ं२०,७०,१२१,१३६ | <b>ब्याप्य</b> त्वातिद्य | 994,983                  |
| <b>लिङ्गानि</b>     | <b>પ</b> ર,૧૫૬ |                          | الإمراد الأمرا           |
| <i>हो</i> कायत      | १४१,१७९        | शत्प्रयय                 | ८५,८६                    |
|                     |                | शमादयः                   | ५,९५,५७३                 |
| विष्ट               | १२१,१६३        | शाण्डिल्यविद्या          | ४,८८,१६५                 |
| वाच्य               | १६,३१,१५०      | शारीस्कस्त्              | 3,60,956                 |
| याजिन्              | cc,939         | गुद्धचैतन्य              | ७,१००                    |
| वायवः               | 22,925         | शेष ( ब्रन्थकर्ता )      | ७५,१८८                   |
| वासना               | ٩٩٠            | धद्वा                    | ६, १७०                   |
| विकार               | 3,960          | श्रद्धायित्त             | ९४,१७१,१९३               |
| विक्षेप             | <b>5</b> 9     | श्रीतिय                  | ८,५०२                    |
| विक्षेपशक्ति        | १६,९७,९९,९९६   |                          | ५८,५८५                   |
| निमाः               | ६०,१६०         | पट्चक<br>पट्यमाण         | 705                      |
| विधानमयकोश          | २१             | प्रश्नमण                 | , w 3                    |
| निदुर               | ३,५६९,         | संशिदानन्द               | 9,950                    |
| नियद्धियाण          | १२०,१३२,६९५    | स <b>ित रा</b> र्ग       | द्भुवद्द,वद्भुवद्द       |
| विसम्               | २८             | गहकार्यवादिन             | 195,558                  |
| विनर्त              | 4,90,35,700    | महमदयामनिवंचनी           | •                        |
| विविदिया            | <b>د</b> ٩,    | •                        | র্ভিন্ধ,বৃত্ত,ক্রান্ত্র, |
|                     | ,              |                          |                          |

## II. INDEX TO WORDS.

| सम्प्रज्ञातसमाधि | ६४,१५८,१८४       | स्थूलभूतानि        | . २६,१३१       |
|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| सम्बन्ध          | ७,१०१            | स्थूलशरीर          | २९,७०,१३६      |
| सविकल्पकसमार्ग   | घे ५५,१५८        | स्यूलारुन्धतीन्याय | ३५,१८०         |
| सांख्यपक्ष       | १९,१०६,१२३,१७६   | स्वप्त             | २५,१३०,१३९,१७५ |
| साधनानि          | ५,९३,१७०         | स्वरूपासिद्ध       | ११७,१९४        |
| सामानाधिकरण्य    | ३९,१५०           | स्वस्तिकासन        | ५९,१६०,१८६     |
| सुरेश्वराचार्य   | 922              | स्वाध्याय          | ५८,१६०,१६९     |
| सुपुप्ति १       | ३,५७,१३६,१५९,१५७ | स्वामिभृत्यन्याय   | १४१,१९४        |
| सूक्ष्मशरीर      | २०,२४,१२१,१७८    |                    |                |
| सूत्रात्मन्      | २४,२५,१२९        | हिरण्यगर्भ .       | २४,१२९,१६२     |
|                  |                  |                    | •              |

## 292 III. List of Works quoted.

| •                   |         | •                         |
|---------------------|---------|---------------------------|
|                     | SNB     | S N R                     |
| Anubhûtiprakâs'a    | 1       | S'ankara's Pañchikaraṇa 1 |
| Bhagavad-Gîtâ       | 1 14 28 | ", Upades'asâhasrî 4 1 3  |
| Bhâgavata Purâṇa    | 2       | " Vâkyavritti 1           |
| Brahmasûtras        | 1 4 30  | ,, Vâkyasudhâ 1 1 1       |
| Dharmas'âstras      |         | Sankshepas'ârîraka 9      |
| Âpastamba           | 2       | Sures'vara's Brih-Âr-     |
| Daksha              |         | Vârtika 1 1               |
| Gautama             |         | " Naishkarmya-            |
| Manu                | 1 1 5   | siddhi 3 1 3              |
| Yâjnavalkya         |         | ,, Pañchîkarana-          |
| Gaudapâda's Kārikās | 1 1 1   | vârtika 1                 |
| Gorakslias'ataka    |         | ,, Tait-bhâshya-          |
| Hastâmalaka         | 1       | vârtika 3                 |
| Ishtasiddhi         |         | Sûtasamhitâ · 3 1         |
| Jaimini's sûtras    |         | Taittiriya saihhità       |
| Kusumâñjali         |         | " Aranyaka 1 9            |
| Mahâbhârata         |         | ,, Brâhmaṇa 3             |
| Pañchadas'î         | 4 1     | Tantravârtika 2           |
| Paramârthasâra      | 2       | Upanishàds 37 42 267      |
| Parâs'ara-upapurâṇa |         | Vâsishtha-upapurâna       |
| Pâṇini              | 1       | Vedûutasiddhûntamuktû-    |
| Riksamhita          | 1 9     | vali 1                    |
| S'abarabhashya      |         | Vishņu Purāṇa             |
| S'atapatha          |         | Yogavâsishtha 2 2         |
| S'ankara's bhâshya  |         | Yogasûtras 2 3            |
| ", Åtmabodlia       |         |                           |

Page 4. सन्ध्यावन्दनादीनि। The Sandhyâvandana (or twilight prayer) is performed early in the morning and at sunset by a few, but more generally a little before the morning and evening meals. It consists chiefly of the repetition of the Gâyatrì-mantra Tat Savitur varenyam &c., five, ten, twenty-eight, or a hundred and eight times. I am indebted for this to Dr. R. G. Bhândârkar's interesting article The Veda in India, contributed to the Indian Antiquary for 1874.

Page 9, Line 16. Read सिद्धिकत्वादिति.

Page 10. In line 2, read तृद्धों and, in line 19 वृह्दां द्वञ्चाणां.

Page 28. Line 14. सर्वनराभिमानित्वात्। The word abhimanin occurs at least eight times in S'ankara's bhashya, and once in satra 2. 1. 5, and in every case it has the sense of adhishtatri. The following are examples:—"आदिसादिशरीराभिमानिश्यो जीवेश्य:" 1. 2. 21; "पृथिच्याद्यभिमानी कश्चिदेव:" 1. 2. 18.

Page 40. Line 23. After प्रतीयते insert the following:-

तदायंशव्दवाच्यस्य तच्छव्दार्थनिष्टभेदच्यावर्तकतया विशेषणत्वं तच्छव्दार्थस्य च्यावर्त्यत्वाद्विशेष्यत्वम् । तथा चायमेव स स एवायमित्यन्योन्यभेदच्यावर्तकतया सोऽयंशव्दार्थयोः परस्परं विशेषणविशेष्यभाव इत्यर्थः। इक्तं
विशेषणविशेष्यभावं दार्ष्टान्तिके योजयति तथात्रापीति। इहापि तत्त्वमसिवाक्येऽपि त्वम्पद्वाच्यं यद्परोक्षत्विकञ्चित्र्वादिविशिष्टं चैतन्यं तत्पद्वाच्यात्सर्वज्ञत्वादिविशिष्टचैतन्यात्र भिद्यत इति यदा प्रतीयते तदा तच्छव्दार्थस्य
त्वम्पदार्थनिष्टभेदव्यावर्तकतया विशेषणत्वं त्वम्पदार्थस्य व्यावर्यत्वाद्विशेष्टयत्वम् । यदा च तत्पद्वाच्यं यत्सर्वज्ञत्वादिविशिष्टचैतन्यं तत्त्वम्पद्वाच्यात्किज्ञिज्ञत्वादिविशिष्टचैतन्यात्र भिद्यत इति यदा प्रतीयते

Page 48. Line 4. Read प्रत्याभित्रमज्ञातं परं.

- Page 50. The verse "यद्विज्ञातं त्वया &c.," is from Vasishtha-Lainga Upapurana, chap. xi (The Pandit for 1884, page 174). It reads this:—"यद्विज्ञातं त्वया विप्र यत्र विज्ञातमात्मना । ताभ्यामन्यत्परं विप्र विद्वि वेदान्तवाक्यतः"॥
- Line 5 of footnotes. Read & Idem 11.
- Page 51. Line 10 of commentary. For निवर्त्यमाना read निवर्त्यमाना
- Page 58. Line 3. As to समाचि being ancillary to itself, see Sarvadar s'anasangraha (Bib. Ind) p. 161, and Cowell's translation p. 243.
- Page 59 [and 186]. The verse "संसारमेव निःसारं &c.," is quoted by Sâyana in his Com: on Parâs'ara-smṛiti (Bib. Ind.) vol. 1. page 534 and ascribed to Angiras; but I cannot find it in his Smṛiti.
  - Footnote. For "modified," say "Mådhyandina."
- Page 62. Line 6. For चितं read चित्तं.
- Page 63. Line 15. Read वर्तमानं, and, in line 20, join परिणाम to the preceding word.
- Page 68. The verse "अभ्योषसहसाणि &c.," is Sûta-samhita 4 [upari-bhâga]. 8. 34 (India Office MS. 140).
- Page 72. The three verses beginning with "यस्मिन्देहे दृढं ज्ञानं" are Sûta-saiihita 3. 7. 76–78.
- Page 81 [and 189]. The quotation "शाह्रोकदेशसंबद्ध &c.," is Parâs'araupapurâna xviii. 21, 22 (India Office MS. 1313).
- Page .84. The two verses beginning with "एक: काम्योऽपरो नित्य:" are Sata-samhitâ 4. 3. 2, 3.
- Page 108. The first line of the couplet "दुर्घटस्वम्विचायाः &c., is found in Saura-sanhitâ, chap. iv (The Pandit for 1884, page 230).
- Page 160. Footnote 3. For तपस read तप:
- Page 191. For another fanciful etymology of बाजिन see Vishmu Purana 3. 5. 25-29.

- Page 196. अर्थजरतीय. This is explained as follows by Vardhamana in his गणरत्नमहोद्ध iii. 195:—"अर्थजरतीश्रद्धोऽर्थजरतीकामने वर्तते। तदिव यत्तदर्थजरतीयं कार्यम्। यथा स्त्री न तरुणी श्रुथस्तनत्वात् कृशकेशत्वात्र जरती वक्तुं शक्यते तद्वत्तिद्धासिद्धं प्रयोजनम्"।
- Page 199. The अभिहितान्चयमत is held by one of the Mimâmsâ schools as well as by the Naiyâyikas. See note to page 202 of Trans. of Sarvadars'anasangraha.
  - The verse "शौचं तु द्विविधं &c.," is also found in Dakshasamhità 5.

| किं. ट. ख.                                          | किं. ट. ख.                       |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| वृत्तरलाकर—केंद्रारसह-                              | सप्तशती (चंडीपाठ),               |
| कृतः नारायणपण्डि-                                   | देवीसूक्त व तीन                  |
| तकृत दीकेसाहैतः                                     |                                  |
| श्चतवोघ−काल्डिंगस-                                  | रहस्यें यांसहित (स्थू-           |
| कृतः व छन्द्रोमञ्ज-                                 | लाक्षर रेशमी पुठा) े॥। 🕬         |
| री-गङ्गादासकृतं ।॥। ४/                              | सप्तशती (रे. पु. म. अ.) । ०      |
| वैदिककोश—भट्टभास्क-                                 | » (साबी कागदी) ।· ८-             |
| रकृत, निघंटु व                                      | (सूक्ष्माक्षर रे. पु.) ्। । ।    |
| चार परिशिष्टें यांसाहित गार्                        | ,, (स्थूलाक्षर खुलापत्रा) ।।= ४= |
| वैराग्यशंतक—भर्तृहरि-                               | समासचक ा ।।। ।।।                 |
| कृत, कृष्णशास्त्री म-                               | सर्वपूजा ८८ ८॥                   |
| हावलकृत टीकेसहित ।।।। 🗸 🛚                           | सिद्धांतकौमुदी-भट्टोजी           |
| शब्दरूपावली ४८ ४॥                                   | दीक्षितऋत,अष्टाध्या-             |
| शिवसहस्रनामावर्ली                                   | यीस्त्रपाठः, गणपाठः,             |
| (साधी) ८८॥ ८॥                                       | धातुपाट्, लिंगानुशा-             |
| ु, (रेशमी पुट्टा) ं⊭ ं॥                             | सनः शिक्षा आणि                   |
| शिवकवच ८॥ ८॥                                        | सूत्रानुक्रमणी यांसहित २ ।/      |
| शिवगीता (साधी) ।। ४-                                | सुभाषितरत्भांडागार ३॥ ।>         |
| ,, (रेश॰ पु॰) ।=। ८-                                | सूर्यसहस्रनामावली 🛶 📶 📶          |
| ः, लक्ष्मीनरहरिसू-<br>                              | " (रे. पुद्वा) ठ≡ ठ॥             |
| नुकृत बा्लानंदि-                                    | स्त्रानुभवाष्टक-गोपी-            |
| नी टीका और शूं-                                     | नाथ दाधीचकृत, स्व-               |
| कराचार्यकृत कालभे-                                  | . कृतसारबोधिनीटीका-              |
| रवाष्टक यांसहित… १ ८≠                               | ्सहित ४८ ४॥                      |
| शिवतांडवस्तोत्र—दश-<br>                             | हर्पचरित वाणभट्टकृत,             |
| कंठकृतः माधवानंदः                                   | शंकरकृत संकेतटीके-               |
| कृत टीकेसहिंत ··· ४/ ४॥                             | सहित य ४                         |
| शिवमहिन्नस्तोत्र—पुष्प-                             | हितोपदेशनारायण-                  |
| दंतकृत ··· ··  ८॥ ८॥<br>: जिल्लासम्बद्धाः           | पंडितकृत ।।। ४०                  |
| ं शिवापराधक्षमापनस्तीत्र<br>─शंकराचार्यकृतः ः ८॥ ८॥ | ,,(इंग्रजी टिंपांसहित) १ ८-॥     |
| ─र्शकराचायकृत… ८॥ ८॥<br>शिज्ञुपालवध काव्य─          | अभिधानसंग्रह—प्रथम               |
| माघकृतः महिनाथ-                                     | भागः यांत अमरसिं-                |
| कृत सर्वकपाटीकेस-                                   | हकृत नामिलंगानु-                 |
| 👯 हितू 🔐 ३ 🗥                                        | शासन, पुरुषोत्तमदे-              |
| श्टङ्गारशतक—भतृहरि-                                 | वकृत त्रिकांडशेपः                |
| कृतः कृष्णशास्त्री म-                               | हारावली, एकाक्षर-                |
| हावलकृत टीकेसहित ४⊜॥ ४॥                             | कोश व द्विरूपको-                 |
| सत्यनारायणपूजा व                                    | श इतके कोश आले                   |
| कथा ४/ ४॥                                           | आहेत १ ४/                        |

## काव्यमाला.

या नांवाचें संस्कृत मासिक पुस्तक, सन १८८६ चे जान्युआरी महिन्यापा-सून प्रसिद्ध होत आहे. यांत उत्तम उत्तम प्राचीन संस्कृत काव्यें, नाटकें, चंप, भाण, प्रहसनें, छंद, अलंकार इत्यादिकांचा यथावकाश संग्रह होत असतो. फार प्राचीन आणि अत्यंत सु-रस असेच ग्रंथ निवडून ते या मालेंत गंफले जातात. सहासहोपाध्याय पंडित दुर्गाप्रसाद या नांवाचे वि-द्वान्, बहुश्रुत आणि शोधक गृहस्थ जयपूरच्या महाराजांचे आश्रयास होते. त्यांनीं काश्मीर, पंजाव, वंगाला, रा-जपुतानाः मध्यदेशः तैलंगणः वगैरे सर्व प्रदेश फिरून नानाप्रकारचे काव्य-**प्रंथ संपादित केले होते.** त्यांतील कि-त्येक ग्रंथ तर ८०० किंवहुना १००० वर्षीच्याही पूर्वींचे होते. ते सर्व यंथ रा०रा० काशिनाथ पांडुरंग परव यांनीं आह्यांस तपासून दिलेले या मा-लेंत येत जातात या मालेचे अंक प्रतिमा सास एकदां प्रसिद्ध होतात. प्रत्येक अंकांत डेमी अप्टपत्री सांच्याचीं १०० पृष्टें असतात. याची वर्षाची आगाऊ किंमत ६ रुपये, ट. ख. ना। फ़टकळ अंकाची किंमत ।॥ ट ख ज

यांत आजपर्यंत यंथ छापून तयार झाले आहेत, त्यांचीं नांवें:—

प्रथम गुच्छक — यांत (१) रा-घवचैतन्यविरचित महागणपितसोत्र (सटीकः) (२) लङ्केश्वरविरचित शि-वस्तुतिः (३) कालिदासकृत श्याम-लादण्डकः (४) कुलशेखरनृपतिविर-चित मुक्कन्दमालाः (५) जगन्नाथप-ण्डितराजविरचित सुधालहरीः (६) शंभुमहाकविविरचित राजेन्द्रकर्णपूरः

.,,

(७) क्षेमेन्द्रविरचित कलाविलास, (८) जगन्नाथपण्डितराजविरचित प्राणाम-रण (सटीक), (९) अप्पयदीक्षितवि-रचित वैराग्यशतक, (१०) जगन्नाथप-ण्डितराजविरचित अमृतलहरी, (११) रलाकरविरचित वक्रोक्तिपञ्चाशिका (सटीक), (१२) आणि क्षेमेन्द्रविर-चित औचित्यविचारचर्चा, इतकीं कार्व्यं आलीं आहेत. किंमत १ रुपया ट. ख. ४/॥

द्वितीय गुच्छक—यांत (१) शंकराचार्यकृत विष्णुपादादिकेशान्त-वर्णनस्तोत्र (सटीक), (२) गुमानिक-विप्रणीत उपदेशशतक, (३) क्षेमेन्द्र-कृत सुवृत्ततिलकः (४) जगन्नाथपः, ण्डितराजविराचित करुणालहरी, (५) शंभुमहाकविविरचित अन्योक्तिमुक्ता-लता, (६) क्षेमेन्द्रकृत सेव्यसेवकोप-देश, (७) विक्रमविरचित नेमिद्रत-(८) जगन्नाथपण्डितराजविराचित ल-क्ष्मीलहरी, (९) रुद्रकविकृत भाव-विलास, (१०) क्षेमेन्द्रकृत चारुचर्या, (११) मधुसुद्नसरस्वतीविरचित आ-नन्दमन्दाकिनी, (१२) शंकराचार्य-कृत अम्बाप्टक (सटीक) आणि (१३) मुकुन्दुमुक्तावलि, इतकीं काव्यें आलीं आहेत. किंमत १ रुपया ट ख दा।

तृतीय गुच्छक—यांत (१) गो-कुलनाथविरचित शिवशतक, (२) प-ख्रस्तवी, (३) दामोदरगुप्तप्रणीत कु-हनीमत, (४) रुद्रभटकृत श्रङ्गारति-लक और (५) माधवविरचित दा-नलीलाकाव्य, इतकीं काव्यें आलीं आ-हेत. किंमत १ रुपया. ट. ख. ४८॥

चतुर्थ गुच्छक—यांत (१) वा-णभद्दविरचित चण्डीशतक (सटिप्पण), (२) नागराजप्रणीत भावशतक, (३) नारायणभट्टपादकृत स्वाहासुधाकर,